## गो० हरिराय जी का पद-साहित्य

[ सचित्र जीवनी ग्रौर ७०० पदों का वृहत् संकलन ]

संकलयिता ग्रौर संपादक:

प्रभुद्याल मीतल

प्रकाशक:

साहित्य संस्थान, मधुरा

प्रथम संस्कररा मकर संक्रांति, सं० २०१८ वि० [१४ जनवरी सन् १६६२ ई०]

मूल्य ५) पाँच रुपया

मुद्रक :

# विषय-सूची (१. गो० हरिराय जी की जीवनी

|                   |                |      | 's a bear ,                                     |
|-------------------|----------------|------|-------------------------------------------------|
| विषय              | पृष            | ठांक | विषय पृष्ठांक                                   |
| १. महत्व          | •••            | १    | ७. व्रज से निष्क्रमरा ७                         |
| २. इतिहास की ३    | प्रपूर्णता श्र | ौर   | <ul><li>प्रीवन-ग्रविध ग्रीर देहांत € </li></ul> |
| त्रुटियाँ         | •••            | २    | ६. शिष्य-सेवक · · ﴿ ६                           |
| ३. वंश-परिचयः     | ग्रीर जन्म     | પ્ર  | १०. वंश-परंपरा ग्रीर गहियाँ १०                  |
| ४. शिक्षा-दीक्षा  | •••            | ধ    | ११. रचनाएँ · · ११                               |
| ५. गृहस्थाश्रम    | •••            | દ્   | १२. श्री हरिराय₋जी की                           |
| ६. यात्राएँ ग्रौर | बैठक           | ધ્   | जन्म-बधाई ः १६                                  |
|                   |                | _    |                                                 |

#### २. गो० हरिराय जी के पद

#### १. कृष्एा-लीला

| १. कृष्ण-जन्म            | •••    | २१ | १२. छाक                    | ५१   |
|--------------------------|--------|----|----------------------------|------|
| २. कृष्सा की जन्म        | र-वधाई | २१ | १३. यशोदा श्रीर गोपियों की | 1    |
| ३. ढाढी-ढाढिन            | •••    | २२ | चिंता                      | ५३   |
| ४. नद-महोत्सव            | •••    | २६ | १४. बन से वापिसी ""        | ሂሂ   |
| ५. कृष्ण का पल           | ना     | २८ | १५. माता का वात्सल्य       | ५७   |
| ६. वाल-क्रीडा            | •••    | ३७ | १६. गो-दोहन                | , ५६ |
| ७. माखन-चोरी             | ***    | ४१ | १७. ब्यारू                 | ६१   |
| ८. जागरसा                | •••    | 88 | १८. राघा-जन्म              | ६१   |
| ε. श्रृ <sup>'</sup> गार | •••    | ४४ | १६. राघा की जुन्म-वधाई     | ६३   |
| १०. कलेऊ                 | •••    | ४७ | २०, राधा का पलना           | ६३   |
| ११. गो-चाररा             | ***    | ५० | २१. छेड़-छाड़              | ६५   |
|                          |        |    |                            |      |

| विषय                         |         | पृष्ठांक   | विषय              |       | पृष्ठांक |
|------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|----------|
| २२. मुरली-हरएा               | •••     | ६७         | ३७. रूप-गविता     | •••   | 308      |
| २३. दान-जीला                 | •••     | ६८         | ३८. प्रेमगर्विता  | •••   | १०६      |
| २४ गोवर्वन-लीला              | ***,    | ५७         | ३६ प्रेम-पत्र     | •••   | ११०      |
| २५. विवाह मगल                | •••     | ७६         | ४०. ग्रागमपतिका   | • • • | ११०      |
| २६. राधा का रूप              | •••     | ৩৩         | ४१. वासकसज्जा     | •••   | 888      |
| २७. युगल-भोजन                | •••     | 50         | ४२. उत्कंठिता     | •••   | १११      |
| २८ दाम्पत्य प्रेम            | •••     | <b>५</b> २ | ४३. धीरा ्        | •••   | ११२      |
| २६. कुंज-केलि                | •••     | ५४         | ४४. ग्रवीरा       | •••   | ११३      |
| ३०. युगल-विहार               | •••     | द६         | ४५. खडिता         | • • • | ११५      |
| ३१. नव विलास                 | •••     | 32         | ४६. मानाभास       | •••   | ११७      |
| ३२. सुरतात                   | •••     | ६३         | ४७. मान-मनावन     | •••   | ११८      |
| ३३. वेगु-वादन                | •••     | દુષ્ટ      | ४८ गुरु-मान       | •••   | १२५      |
| ३४. व्रज-वालाम्रो व          | ी ग्रास | रक्ति १६   | ४६. मान-मोचन      | •••   | १३०      |
| ३५. दूती                     | ***     | १०६        | ५०. विरह          | • • • | १३२      |
| ३६. प्रिय-मिलन               | •••     | १०७        | ५१. उद्धव-गोपी सं | वाद   | १५०      |
|                              | 9       | २. उत्सव   | <b>⊢</b> त्यौहार  |       |          |
| १. साँभी-लीला                | •••     | १५४        | १०. डोल-भूलनोत्स  | व     | १८६      |
| २. दशहरा                     | •••     | १५६        | ११. फूल-मडली      | •••   | १८८      |
| ३. दीपावली                   | •••     | १६१        | १२. ग्रीष्मोत्सव  | •••   | १८६      |
| ४. गो-पूजन                   | • • •   | १६३        | १३ चदन वागा       | • • • | 039      |
| ५. प्रवोधिनी                 | ***     | १६३        | १४. गगा दशहरा     | •••   | 980      |
| ६. वसतपंचमी                  | •••     | १६५        | १५. जल-क्रीडा     | •••   | 380      |
| ७. होली-डाडचौ                | •••     | १६५        | १६. खसखाना        | •••   | 388      |
| <ul><li>होलिकोत्सव</li></ul> | •••     | १६६        | १७. रथ-यात्रा     | •••   | १६२      |
| ६. वसतोत्सव                  | •••     | १८३        | १८. क्यूमा छठ     | ***   | १६४      |

| विषय                   | पृष्ठांक | विषय                | 3       | प्रष्ठांक |
|------------------------|----------|---------------------|---------|-----------|
| १६. श्रावएा के भूला    | १६५      | २५. श्याम घटा       |         | २१०       |
| २०. श्रावगी तीज "      | १९७      | २६. सोसनी घटा       | •••     | २१०       |
| २१. पवित्रा एकादशी *** | १६५      | २७. गुलाबी घटा      | •••     | २१०       |
| २२. श्रावरा के हिंडोरे |          | २८. लाल घटा         | • • •   | २११       |
| २३. रत्न हिंडोला       | २०६      | २१. लहरिया की घ     | टा      | २१३       |
| २४. हरी घटा            | 308      | ३०. कसूमी घटा       | •••     | २१५       |
|                        |          | ाय संबंधी           |         |           |
| १ गिरिराज-गौरव …       | २१=      | । १२. श्री विट्ठलना | य जी व  | រត        |
| २. यमुना-महिमा "       |          | . आश्रय             | • • •   | २७१       |
| ३. सेवा-भावना · · ·    |          | १३. श्री गिरिधर     | जी की   | •         |
| ४. नित्य लीला की सेव   | 11-      | जन्म-वधाई           |         |           |
| भावना •••              | २२८      | १४. श्री गोविंदराय  |         |           |
| ५. दश उल्लास           | 777      | जन्म-बधा            |         |           |
| ६. श्री वल्लभाचार्यजी  |          | १५ श्री बालकृष्ण    |         |           |
| जन्म-बंघाई •••         |          | जन्म-वधाई           |         |           |
| ७. श्री बल्लभाचार्य जी | का       |                     |         |           |
| पलना •••               | •        | १६. श्री गोकुलनाः   |         |           |
| प्रश्री वल्लभाचार्य जी | का       | जन्म-बधाः           |         |           |
| ग्राश्रय ''            | •        | १७. श्री रघुनाथ     |         |           |
| ६. श्री गोपीनाथ जी     |          | जन्म-वधाः           |         | •         |
|                        |          | े १८. श्री यदुनाथ ज |         |           |
| १०. श्री पुरुषोत्तम जी |          | जन्म-वधाः           | -       |           |
|                        |          | १६. श्री घनश्याम    |         |           |
| ११. श्री विट्ठलनाथ जी  |          | जन्म-वधा            | •       |           |
| जन्म-वधाई              | • २६५    | २०. भक्त की भाव     | ाना *** | २५४       |

#### ४. विनय

|                         | ٥.                     | 1979            |           |          |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|
| विषय                    | पृष्ठांक               | विषय            |           | पृष्ठांक |
| १. दीनता                | *** 755                | ४. पश्चात्ताप   | •••       | २१६      |
| २. ग्राथय               | ··· २६१                |                 | •••       | २१६      |
| ३. चेतावनी              | 787                    |                 |           | 1~1      |
|                         | ५. संस्कृ              | त के पद         |           |          |
| १. वदना                 | *** 786                | २. ग्रन्य       | •••       | ३३१      |
|                         | ६. गुजर                | ाती के पद       |           |          |
| १. श्री वल्लभ           |                        | ४. श्री गोकुलना | थजीकी     | t        |
|                         | वाई … ३०४              | जन्म-वध         | ाई …      | ३०५      |
| २. श्री वल्लभ<br>हिंडोर | चियं जीका<br>ग ••• ३०५ | ५ सामूहिक वधा   | ई …       | 305      |
| ३. श्री विट्ठल          |                        | ६. श्रीनाय जी   | के मेवाड़ |          |
| _                       | वार्ड ••• ३०७          | पधारने व        | का ***    | ३१०      |
|                         | ं७ पंजार               | वी के पद        |           |          |
| घमार के पद              | •••                    | • • •           | •••       | ३११      |
|                         | <b>द.</b> सहा          | यक ग्रंथ        |           |          |
| ग्रंथो की नाम           | गावली •••              | •••             | •••       | ३१२      |
|                         |                        |                 |           |          |

#### प्राक्तथन



द्यालभ संप्रदाय में गो० हिरराय जी का नाम एक प्रकांड विद्वान श्रीर महान् ग्रंथकार के रूप में सदा से प्रसिद्ध रहा है । हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति विविध वार्ता ग्रंथों के निर्माता होने के कारण श्रव बजभाषा गद्य के एक विशिष्ट लेखक के रूप में भी हो गई है। किंतु संप्रदाय श्रीर साहित्य दोनों में ही एक प्रमुख पद-रचियता के रूप में उनकी ख्याति श्रभी नहीं मालूम होती है। इस ग्रंथ में हिरिराय जी के ७०० पदों का संकलन किया गया है। इनके श्रतिरिक्त निश्चय ही उनके रचे हुए श्रीर भी बहुत से पद होंगे, जो हमारे संकलन में नहीं श्रा सके हैं। इस प्रकार उनका पद-साहित्य भी श्रष्टछाप के विख्यात महात्मा सुरदास श्रीर परमानंददास के श्रतिरिक्त बल्लभ संप्रदायी किसी भी भक्त-कवि से कम ज्ञात नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकांड विद्वान, महान् ग्रंथकार श्रीर विशिष्ट गद्य-लेखक होने के साथ ही साथ गो० हिरराय जो श्रव एक प्रमुख पद-रचियता भी माने जावेगे, इसमें संदेह नहीं है।

गो० हरिराय जी के कितपय पद विविध कीर्तन-पोथियों में मिलते हैं। इनसे यह तो विदित था कि उन्होंने पद-रचना भी की थी; किंतु उसका पिरमाग़ इतना श्रधिक होगा, इसका ज्ञान हिंदी साहित्य में तो क्या, बल्लभ संप्रदाय में भी कदाचित ही किसी को रहा हो। हिंदी के श्रनेक भक्त-कियों की रचनाश्रों का संकलन करते हुए हमने गो० हिराय जी के पदों को भी कई हस्तिलिखित श्रीर मुद्रित कीर्तन-पोथियों में से संगृहीत कराया था; किंतु उनकी संख्या १०० से श्रधिक नहीं हो सकी। इसमें वृद्धि करने के लिए हमने बल्लभ संप्रदायी कई विद्वान मित्रों से हिरिराय जी के किसी वृहत् पद-संग्रह की जानकारी करनी चाही; किंतु उनकी हिट्ट में भी ऐसा कोई संग्रह नहीं स्राया था।

एक दिन श्रकस्मात मथुरा के पुरातत्त्व संग्रहालय में भारत-प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या द्वारा प्रदत्त ग्रंथागार का श्रन्वेषण करते हुए बंध सं० ३६ में एक बड़े श्राकार की हस्तलिखित पोथी मिली। उसके पत्रे उलटने से ज्ञात हुआ कि उसमें बल्लम संप्रदाय से संबंधित ५ ग्रंथ है , जो बड़ी साँची के ३७४ पत्रों में वोनों श्रोर लिखे गये है । ग्रंत के १०० पत्रों में गो० हरिरायजी कृत वर्षोत्सव श्रोर तित्योत्सव के ४५५ पदों का वृहत् संकलन किया गया है। किसी श्रनपढ़ लिखिया द्वारा लिखे जाने से इन पदों की भाषा श्रत्यंत श्रगुद्ध श्रीर पाठ बड़ा भ्रष्ट है; किंतु इतने श्रधिक पदों का एक ही स्थान पर मिल जाना ही बहुत बडी बात है।

हमने उन सभी पदों की प्रतिलिपि कराई; किंतु अन्य प्रतियों की सहायता से उनके पाठ को ठीक किये बिना उनका कोई समुचित उपयोग नहीं समभा गया। जो पद पहिले से ही हमारे संग्रह में थे, उनमें से ग्रिधकांश इस ग्रंथ में मिल गये। दोनों के मिलान से उन पदों का पाठ तो ठीक कर लिया गया; किंतु अन्य बहुसंख्यक पदों के शुद्ध पाठ की समस्या बनी हो रही।

पंजाव का बटवारा होने पर डेरा ग़ाजीखाँ से निष्काषित बल्लभ संप्रदायी 'लाल जी की गद्दी' के गोस्वामी गएा वृंदावन में श्राकर निवास करने लगे थे । वे श्रपने साथ उक्त संप्रदाय के कुछ ग्रंथ भी लाये थे।

 <sup>(</sup>१) श्री ग्राचार्य जी महाप्रभून की द्वादस निज वार्ता, पत्रा ३३ (१ से ३३ तक), (२) चीरासी वैष्णावन की वार्ता, पत्रा १६४ (३४ से १६८ तक), (३) श्री ग्राचार्य जी महाप्रभून की निज वार्ता तथा घरू वार्ता, पत्रा १६ (१६६ से २१४ तक), (४) श्री ग्राचार्य जी महाप्रभून की वंसावली तथा वारह मास के जन्म-दिवस तथा उत्सव, पत्रा ६० (२१५ से २७४ तक), ग्रीर (५) श्री हरिराय जी कृत वर्षोत्सव तथा नित्य के पदं, पत्रा १०० (२७५ से ३७४ तक)

उनके ग्रंथों में गो० हिरराय जी कृत नित्योत्सव के पदों की ३ पोथियाँ भी मिलीं। जहाँ वर्ज तथा श्रन्यत्र के बल्लभ संप्रदायी केन्द्रों में ऐसे संकलन का श्रभाव था, वहाँ भारत के सुदूर उत्तर—पिश्चमी छोर पर से इसकी तीन-तीन प्रतियाँ मिलना बड़े श्राश्चर्य की बात थी ! इससे सिद्ध होता है कि बल्लभ संप्रदाय द्वारा ब्रजभाषा साहित्य का कितने व्यापक क्षेत्र में प्रचार हुश्रा था । निश्चय ही ये प्रतियाँ ब्रज से प्रतिलिपि करा कर ही वहाँ ले जायी गई होंगी; किंतु वहाँ पर वे सुरक्षित रूप में रही श्राई, यह प्रसन्नता की बात है। इसके लिए गो० रतनलाल जी तथा उनके पूर्वजों का हमें श्राभारी होना चाहिए।

इन प्रतियों के उपलब्ध होने से जहाँ पूर्व प्रति के पदों का पाठ ठीक किये जाने की सुविधा मालूम हुई, वहाँ बहुत से नये पदों के प्राप्त होने की आशा भी हुई । किंतु उन प्रतियों का भली भाँति श्रध्ययन करने से वह सुविधा ग्रौर ग्राशा की ज्योति मंद हो गई । कारण यह था कि कहने को तो वे तीन प्रतियां थीं; किंतु वास्तव में वे किसी एक ही प्रति की तीन प्रतिलिपियाँ थीं. जिनमें पदों की सख्या और उनका कम प्राय: एक साथा। फिर उनमें केवल नित्योत्सव के पदों का ही संकलन किया गया था; वर्षोत्सव का एक भी पद टनमें नहीं था । इस प्रकार मथुरा संग्रहालय की प्रति से उद्धृत किये गये वर्षोत्सव के पदों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं था । नित्योत्सव के पदो का पाठ भी इन प्रतियों में वहूत त्रशुद्ध मिला । इसके कारण मथुरा संग्रहालय की प्रति के नित्योत्सव विषयक पदों का पाठ ठीक करने में भी इनसे कोई अधिक सह।यता नहीं मिली। फिर भी बो प्रतियों के पाठ, चाहें वे श्रशुद्ध ही क्यों न हो, निल जाने से पाठ-शुद्धि में कुछ सहायक तो हुए ही है। इन प्रतियो में श्रधिकांश पद भी मथुरा सग्रहालय के नित्योत्सव पदों के श्रनुसार ही थे; केवल २५-३० नये पद मिले होगे।

यहाँ पर उक्त चारों प्रमुख कीर्तन-पोथियों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है—

मथुरा संग्रहालय की प्रति — यह बंध संख्या ३६ में पुस्तक संग्या वी-३६ की प्रति है। जैसा पहिले लिखा जा चुका है, इसके ३७४ पत्रों में वल्लभ सप्रदायी ५ ग्रथों को लिपिबद्ध किया गया है ग्रीर ग्रंत के १०० पत्रों में श्री हरिराय जी के पदो का संकलन है। इसकी पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इसे संवत् १६२१ में बज के गोकुल ग्राम में लिखा गया था। ग्रारंभ के चार ग्रंथ पूर्णमल्ल सनाढच बाह्मए। ने श्रीर पाँचवें ग्रंथ श्री हरिराय जी के पर-संग्रह को गोपाल कीर्तनिया के शिष्य किसी बल्लभ नामक लिखिया ने लिपिबद्ध किया था । श्री हरिराय जी के पद-संग्रह की पृष्टिपका में लिपि-काल का उल्लेख नहीं हुन्ना है; किंतु इससे पहिले के ग्रंथ संख्या ३ ग्रीर ४ की पुष्पिकाश्रों में उनका लिपि-काल संवत् १६२१ लिखा गया है। इससे अनुमान होता है कि उक्त पद-संग्रह भी उसी संवत् में ग्रथवा उसके कुछ बाद ही किपिबद्ध किया गया होगा । इन ग्रंथों के दोनों लिपिक ग्रनपढ़ व्यक्ति होंगे; क्यो कि उनकी लिखावट बड़ी अजुद्ध है, जैसा कि उनकी पुष्पिकाश्रों से ही प्रकट होता है ।

इस प्रति के ग्रारंभिक ४५ पत्रों में वर्षोत्सव के १४६ पद है। उनके वाद ५५ पत्रों में नित्योत्सव के ३०६ पद हैं। इस प्रकार कुल पदो की

१. (१) "यह पुस्तक लीकी श्री गोकुल जी मे श्री यमुना जी के तट पे लिखी लिखीया पूर्णमल्ल ने सनाक्य ब्राह्मन ने । मिती माह मुदी ५ वसंत पंचमी ।। मगलवार ।। संवत १६२१ ॥"

<sup>(</sup>२) "यह पुस्तक लीखी श्री गोकुल जी मे नाज की मडी मे श्री जमुना जी के तट पे लिखीया पूर्णमल्ल नें सनाड्य ब्राह्मन ने। मिती...वदी १३ सवत १६२१"

<sup>(</sup>३) इति श्री हरिराय क्रित पद सपुरग्रम्।। लिखतं लिखी गोकुलजी मध्ये श्री गोपाल कीर्तनीयां के सागिरद वल्लभ ने लिखी। वाचे जाको जे सी कृष्त ।।

संख्या ४५५ है। इनमे कितने ही पद अपूर्ण है श्रीर कुछ दो बार लिखे गये है। पुस्तक की अशुद्ध लिपि के कारण पदों का पाठ समभने में बड़ी कठिनाई होती है।

वर्षोत्सव के पदों का आरंभ श्रीर श्रंत निम्न टेकों से हुआ है— श्रारंभ—'जन्म सुत को होत ही, श्रानंद भयी नंदराय।' ग्रंत— 'रतन जटित हिडोरे बैठे, भूलत है री दंपति।' नित्योत्सव के श्रारंभिक श्रीर श्रंतिम पदों की टेक इस प्रकार हैं— श्रारंभ—'दीनों दरस सुपने में श्राय।' श्रतिम—'जसोदा सुत को चरित सुनाऊँ।'

श्री रतनलाल जी गोस्वामी की तीनों प्रतियों में से १ प्रति पूर्ण श्रीर शेष दो अपूर्ण है । इन सब का आकार मकोला है । इनमें पद संख्या श्रीर उनका क्रम समान है । इससे ज्ञात होता है कि वे एक ही किसी प्रति की तीन प्रतिलिपियाँ है। इनका पाठ बहुत श्रशुद्ध है। इनमें लिपिक के नाम श्रीर लिपि-काल का भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा जान पडता है कि वे १००-१५० वर्ष पहिले लिपिबद्ध की गई होंगी। इनके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

- १. पूर्ण प्रति—इसमें मक्तोले प्राकार के १०४ पत्र है, जिनमें ३५१ पद लिखे गये है। इसके ग्रारंभिक ग्रौर ग्रतिम पदों की टेक है— श्रारभ—'दीनों दरसु सुपने में ग्राइ।' ग्रत— 'श्री विद्वलनाथ, जैसो तैसो तिहारो।'
- २. ऋपूर्ण प्रति—इसमें ८७ पत्र ग्रीर ३१६ पद है। ग्रितिम पद ३१६ के बाद का पद श्रपूर्ण है। उसके बाद के पत्र इसमें नहीं है। इसके ग्रारंभिक पद की टेक भी पूर्व प्रति के श्रनुसार है।
- ३. श्रपूरा प्रति इसमें श्रारंभ श्रीर श्रंत के पृष्ठ नहीं है; जिनके कारण पद सं० में से पहिले के श्रीर पद सं० ३४४ के बाद के पद इसमें नहीं श्रा पाये है । इस प्रति का श्रारंभ प्रथम प्रति में दिये हुए पद के श्रनुसार ही हुश्रा होगा; क्यों कि बाद के पद उसी क्रम के श्रनुसार है।

इस प्रकार यह ग्रंथ विशेषतया मथुरा संग्रहालय की प्रति से ग्रांर साधारणतया गो० रतनलाल जी की उक्त तीनों प्रतियों से तथा कीर्तन संग्रह, कीर्तन कुसुमाकर, संगीत राग कल्पहुम ग्रादि विविध कीर्तन पोथियों एवं वल्लभ संप्रदायी कितपय ग्रंथों से उपलब्ध पद-संकलन के ग्राधार पर प्रस्तुत किया गया है। संप्रदाय की सेवा-विधि के अनुसार ये समस्त पद श्री ठाकुर जी के नित्योत्सव ग्रांर वर्षोत्सव से संवधित हैं। दीनता-ग्राश्र्य के पदों को नित्योत्सव में ज्ञयन के ग्रनंतर ग्रीर श्राचार्यों की वधाई के पदों को वर्षोत्सव में जनकी जन्म-तिथियों के दिन गाया जाता है। इनसे ये पद भी नित्योत्सव ग्रीर वर्षोत्सव के ग्रंतर्गत ही ग्राते है। फिर भी हमने साहित्यिक हिंद से इन सभी पदो को निम्न लिखित प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है—

१. कृष्ण-लीला, २. उत्सव-त्यौहार, ३. संप्रदाय संबधी स्रौर ४. विनय ।

उक्त प्रमुख वर्गी के ग्रंतर्गत विषयानुक्रम से ग्रमेक उपवर्ग भी रखें गये हैं। इनसे पाठकों को हिरिराय जो की रचना गत प्रवृत्ति को स्मभने में सुविधा होगी। कृष्ण-लीला के ग्रंतर्गत ग्रासक्ति (३३), मान (५४) ग्रौर विरह (६५) संबंधी पदों की संख्या ग्रधिक है। उत्सव-त्यौहार के ग्रंतर्गत होली (२२) ग्रौर श्रावण संबंधी (६३) पद ग्रधिक ग्राये है। संप्रदाय सबंधी पदों में श्री बल्लभाचार्य जी की वधाई ग्रौर श्राश्रय के पदों की संख्या (६६) सब से ज्यादा है। इन्ही विषयों में हिरिराय जी का मन श्रधिक रमा है। संख्या की हिष्ट से ही नहीं, वरन् काव्य की हिष्ट से भी ये पद ही सर्वोत्कृष्ट हैं।

समस्त पद विभिन्न राग-रागिनयों में रचे गये है। इनमें प्रमुख राग रागिनयों के नाम सारंग, विलावल, कान्हरों, धनाश्रो, स्नासावरी, रामकली, टोड़ी, नट, भें व, लिलत, ईमन, विभास, गौरी, केदारी, देवगंघार, विहागरी स्नादि है। कुछ रचनाएँ किवत्त, चौपाई स्नादि छंदों मे तथा लावनी, दादरा स्नादि लोकधुनों मे भी लिखी गई है। इस पुस्तक में आये हुए कुल पदों की संख्या ७०० है । इनमें से अधिकांश पद द पंक्तियों तक के ही हैं; किंतु कुछ पद बड़े भी है। बड़े पदों के विषय ढाढ़ी, पलना, दानलीला, गोवर्धन लीला, सॉभी और होली है। इनके अतिरिक्त नव विलास, दस उल्लास, नित्य लीला, सेवाभावना और बल्लभाचार्य जी के आश्रय विषयक पद भी काफी बड़े हैं। इनमे से कई बड़े पदो को हरिराय जी की स्वतंत्र रचना ही समिस्ये।

श्री हरिराय जी के पदों की सबसे ग्रधिक उल्लेखनीय बात उनकी नाम-छाप है। यह छाप कई प्रकार से मिलती है,जिसके मुख्य रूप रसिक, रिसक प्रीतम, रिसकराय, रिसक ज्ञिरोमिण, रिसकदास श्रौर हरिदास है। इनसे ज्ञात होता है कि उनको मुख्य नाम-छाप 'रसिक' है। रसिक प्रीतम, रसिकराय, रसिक ज्ञिरोमिश्य, रसिकदास 'रसिक' के ही विविध रूप हैं। नाभा जी कृत 'भक्तमाल' में स्वामी हरिदास से संबंधित जो ्छप्पय दिया गया है, उसमें स्वामी जी की छाप 'रसिक' बतलाई गई है । किंतु उनके घ्रापदों में से किसी में भी यह छाप नहीं मिलती है। नाभा जी ने परमानंददास की भी 'सारंग' छाप बतलाई है<sup>२</sup>, किंतु उनका भी कोई पद इस छाप का नही मिलता है। ऐसी स्थित में नाभा जी का 'छाप' से क्या श्रभित्राय है, समभ में नहीं श्राता । स्वामी हरिदास जी की बजाय गो० हरिराय जी के पदों में 'रिसक' छाप अवस्य मिलती है, श्रीर उन्होने 'हरिदास' के नाम से भी रचनाएँ की हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नाभा जी के उक्त छुप्पय का संबंध संभवतया गो० हरिराय जी से होगा । किंतु इस प्रकार की कल्पना सर्वथा ग्रसंगत है। उक्त पद में स्पष्ट-रूप से स्वामी हरिदास जी का कथन हुन्रा है; जब कि 'भक्तमाल' में श्री हरिराय जी का नामोल्लेख भी नहीं है, क्यों कि वे नाभा जी के परवर्ती थे।

नृपति द्वार ठाढे रहै, दरसन ग्रासा जास की । ग्रासुधीर उद्योत कर, 'रिसक' छाप हरिदास की ।।६१।।

 <sup>&#</sup>x27;सारग' छाप ताकी भई, स्रवन सुनत ग्रावेस देत ।
 व्रजवपू रीति कलियुग विषै, परमानंद भयौ प्रेम-केत ॥७४॥

[ ㅌ ]

इस पुस्तक में संकलित ७०० पदों का विभाजन नाम-छापों के श्रनुसार इस प्रकार होता है——

| विषय                                      | रसिक<br>प्रोतम | रसिक        | रसिक<br>राय | रसिक<br>शिरोमशि | रसिक-<br>दास | हरि-<br>दास | श्रन्य | विना<br>नाम | जोड़ |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------|-------------|------|
| १. कृष्ण-<br>लीला<br>२. उत्सव-<br>त्योहार | <b>३</b> ३६    | <b>१</b> २६ | २५          | G               | २४           | 5           | 3      | २           | ५००  |
| ३. संप्रदाय<br>संबंधी                     | १३             | ७०          | ٧           | Y               | ४१           | १०          | ¥      |             | १४७  |
| ४. विनय                                   | २              | ११          | -           | 2               | २            | X           | -      | 3           | २४   |
| ५. ग्रन्य पर                              | ₹ २            | ?           | ~           | -               |              | १५          | 7      | ሂ           | २६   |
| जोड़—                                     | ३१६            | २०६         | २६          | १२              | ६७           | ४१          | १६     | १०          | 900  |

उक्त विवरण से जात होता है कि सबसे श्रिधक पद 'रिसक शितम' श्रीर 'रिसक' की छाप के हैं, जिनकी संख्या क्रमशः ३१६ श्रीर २०६ हैं। 'रिसकदास' छाप के पद श्रिधकतर संप्रदाय संबंधी हैं श्रीर 'हरिदास' छाप के पद गुजराती श्रीर संस्कृत भाषाश्रों के हैं। श्रन्य छापों के केवल १६ पद हैं। इनमें ४ 'हरिराय' के, ३ 'हरिजन' के, ३ 'हरि' के, ४ 'रिसिविध' के तथा १-१ 'श्रीतम' श्रीर 'दास' छापों के हैं। १० पद विना नाम के भी है, जिनमें से ५ संस्कृत के हैं। इस पुस्तक के पदों की सभी नाम-छाप गो० हरिराय जो की ही हैं। इसका निश्चय हरिराय जो कृत पदों की परंपरागत संकलन-पोथियों तथा संप्रदाय के प्रामाणिक ग्रंथों से होता है।

उक्त नाम-छापों में से केवल 'रिसकदास' छाप के संबंध में कुछ दुविधा है। कारण यह है कि यह छाप गो० हरिराय जी के परवर्ती गो० गोपिकालंकार उपनाम 'मट्टूजी' को भी है। स्वयं हरिराय जी की जन्म-वधाई के जो पद 'रिसकदास' छाप के मिलते हैं, वे हरिराय जी के बजाय उक्त मट्टूजी के ही रचे हुए हो सकते है । यहाँ पर यह शंका की जा सकती है कि इस पुस्तक में संकलित 'रिसकदास' छाप के सभी पद उक्त मट्टूजी के भी तो हो सकते हैं ! इस संबंध में हमारा निवेदन है कि इस छाप के सबसे श्रधिक पद संप्रदाय संबंधी पदों में श्राचार्यो की वधाई के हैं। इनमें से कुछ पद उक्त मट्टूजी के भी हो सकते है; क्यों कि बधाई विषयक पद उन्हीं के रचें हुए श्रधिक संख्या मे मिलते हैं। वधाई के श्रतिरिक्त 'रिक्तकदास' छाप के अन्य पद अधिकतर गो० हरिराय जी कृत ही मालूप होते हैं। कारएा यह है कि उनकी नाम-छापों में 'रसिकराय' ग्रीर 'रसिकदास' छाप भी है, जिनका उल्लेख पद सं० ५४८ की ग्रंतिम पंक्ति से इस प्रकार हुआ है-" 'रसिकराय' विनती कीन्ही, 'रसिक-दास' छाप दीन्ही, श्री वल्लभ रटत हिएँ ग्रौर पंथ त्यागे।।'' 'रिसकदास' छाप के ६७ पदों में से कितने पद गो० हरिराय जी के श्रीर कितने गो० मट्टूजी के है, इसे निश्चय पूर्वक ग्रभी कहना किंठन है। भविष्यत् श्रनुसंधान से ही इसका निर्एाय हो सकेगा । इस पुस्तक में वे सभी पद इस ग्रभिप्राय से दिये गये है कि श्रनुसंधान-प्रिय विद्वानों को उन पर सामृहिक रूप से विचार करने में सुविधा हो सके।

गो० हरिराय जी की समस्त रचनाएँ श्री बल्लभाचार्य जी के भक्ति-सिद्धांत श्रीर सेवा-विधि के विवेचन एवं स्वष्टीकरण के लिए निर्मित हुई है। प्रस्तुत पदों में भी जनका वही दृष्टिकोण दिखलाई देता है। इसके कारण इन पदों में काव्य-रस का श्रिधिक उभार न होना स्वाभाविक ही था। फिर भी श्रनेक पद इस दृष्टि से भी कम महत्त्व के नहीं हैं। हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही पदों की श्रीर संकेत करना उचित समभते है। स्थानाभाव से जनका विस्तृत विवेचन करना संभव नहीं है।

सर्व प्रथम कृष्ण-लीला के पदों को ही लीजिये । उनमें से ग्रनेक पद काव्य की हिष्ट से उत्कृष्ट हैं। पलना-भूलन के सं० २० के पद में उत्प्रेक्षाग्रों की विचित्र बहार है। सं० २८ ग्रौर २६ में विनोदपूर्ण वात्सल्य तथा सं० ३८ में बाल मुलभ चापल्य का ग्रच्छा चित्रण हुग्रा है। दाम्पत्य प्रेम ग्रीर युगल विहार विषयक सं० १३४ से १५५ तक के तथा सुरतांत विषयक सं० १६५ से १६८ तक के पद दिव्य शृंगार रस से श्रोतप्रोत है। ज्ञजवालाग्रों की श्रासक्ति के पद ग्रनुराग के ग्रनुपम उदाहरण हैं। इनमें सं० १७५, १८०, १८७, १६०, १६५, २०२, २०५ विशेष रूप से ह्व्टच्य हैं। मान श्रौर विरह के पदों में संयोग ग्रौर वियोग के ग्रच्छे शव्द-चित्र मिलते हैं। विरह विषयक वहुसंख्यक पदों में से सं० ३०४, ३०५, ३०८ के पदों का हृदयस्पर्शी कथन ही नमूने के लिए पर्याप्त है। उत्सव-त्यौहार विषयक पदों से सर्व प्रथम सांभी के ग्रौर फिर होली के पद काव्य-चमत्कार के उत्तम उदाहरण हैं। सं० ४०३ के लंबे पद में उत्प्रेक्षाग्रों श्रौर उपमाग्रों के घारावाही प्रवाह के साथ होली-खेल का ग्रद्भुत वर्णन हुन्ना है। श्रावण विषयक सं० ४४५, ४४६, ४५६, ४५८, ४६६, ४६९, ४८१ के पदों में प्रिया-प्रियतम के उत्साहपूर्ण भूलन, उनकी सरस भाव-भंगिमा ग्रौर प्राकृतिक सौन्दर्य का मनोरम कथनकिया गया है।

जैसा पहिले लिखा जा चुका है, इस संकलन के पद जिन प्रतियों से
- लिए गये हैं, उनका पाठ ग्रत्यंत ग्रग्नुद्ध ग्रौर ग्रस्पष्ट था । ग्रिशिक्षत
लिपिकों ने उन पदों को इतना भ्रष्ट कर दिया है कि किन के ग्रिभिप्राय की
रक्षा करते हुए उन्हें पढ़ने योग्य बनाना एक विकट समस्या बन गई है।
इसी के सभाधान के लिए उन पदो को कई बार परिश्रम पूर्वक लिखा गया
ग्रौर उनके पाठ-सजोधन मे बड़ी मगज-पच्ची करनी पड़ी। फिर भी
ग्रमेक पदों में शंका रह ही गई है। संस्कृत भाषा के पद ग्रौर भी ग्रिधिक
भ्रष्ट रूप में मिले। उन्हे ग्रुद्ध रूप में देना संभव ही नही था, ग्रतः कुछ
साधारण से संशोधन के उपरांत उन्हे उसी रूप में प्रकाशित किया है,
तािक श्री हरिराय जी की ये लुप्तप्राय रचनाएँ सुरक्षित तो हो सकें।

इस संकलन के लिए हस्त लिखित प्रतियों की सुविधा प्रदान करने के निमित्त हम मथुरा संग्रहालय के श्रधिकारियों श्रीर श्री रतनलाल जी गोस्वामी के श्रत्यंत श्रनुगृहीत है।

मकर संक्रांति, सं० २०१६

-प्रभुदयाल मीतल



गो० श्री हरिराय जी

जनम सं० १६८७ ] 🙃 [ देहावसाम सं० १७७२

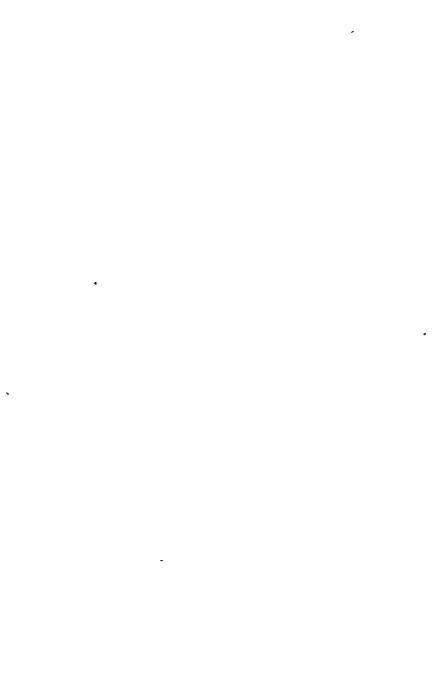

## गो. हरिराय जी का पद साहित्य

### गो॰ हरिराय जी की जीवनी

महत्त्व--

भारतवर्ष के जिन धर्माचारों ने अपने भक्ति-भाव, ज्ञान-गौरव और उज्ज्वल चरित्र से यहाँ के जन-जीवन को उन्नत बनाने के अतिरिक्त अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं से इस देश के साहित्य को भी समृद्ध किया है, उनमें बहुभ संप्रदायी गोस्वामी हरिराय जी का नाम उल्लेखनीय है। बहुभ संप्रदाय में तो उनका महत्व सर्वश्री बहुभाचार्य जी, चिट्ठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी के पश्चात् सब से अधिक माना जाता है। जहाँ तक केवल साहित्य-सजन का संबंध है, हरिराय जी का स्थान बहुभ सप्रदायी आचार्यों में ही नहीं, बिक्क भारतवर्ष के अन्य धर्माचार्यों की भी अग्रिम पंक्ति मे रखा जा सकता है। रचना-परिमाण और ग्रंथ-संख्या की दृष्टि से इस देश के इने-जिने समर्थ साहित्यकार ही उनकी समता कर सकते है।

मध्यकालीन हिंदी (ब्रजभाषा) साहित्य के दो समर्थ निर्माता महात्मा सूरदास और चाचा बुंदाबनदास भी अपने रचना-बाहुल्य के लिए विख्यात है; कितु गोस्वामी हरिराय जी से उनकी तुलना करना उचित न होगा। महात्मा सूरदास श्रीर चाचा वृंदाबनदास ने केवल ब्रजभाषा के काव्य-साहित्य को ही समृद्ध किया है, जब कि श्री हरिराय जी ने ब्रजभाषा के साथ ही साथ संस्कृत भाषा को, तथा काव्य साहित्य के साथ ही साथ गद्य-साहित्य को भी अपनी महत्वपूर्ण देन दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुजराती, राजस्थानी श्रौर पंजाबी भाषाश्रों में भी श्रनेक रचनाएँ की है। इन सब भाषाश्रों में रचे हुए उनके गद्य-पद्या-त्मक छोटे-बड़े ग्रंथों की सख्या २५० के लगभग है। इसी से उनके श्रनुपम साहित्य-सामर्थ्य का श्रनुमान किया जा सकता है।

इतिहास की अपूर्णता और शुटियाँ—

ग्राश्चर्य की बात है, हिदी के ऐसे महान् साहित्कार का समुचित महत्व हिदी साहित्य के इतिहास में विश्तित नहीं है! ग्राचार्य रामचंद्र शुक्क और डा० श्याममुंदरदास कृत हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथों में उनका नामोल्लेख भी नहीं हुग्रा है। सर्वंश्री मिश्रबधु, डा० रसाल, डा० रामकुमार वर्मा ग्रीर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी की विख्यात रचनाग्रों में उनका नाम ग्रपूर्ण ग्रीर शुटिपूर्ण सूचना के साथ लिखा गया है।

सर्वश्री मिश्रबंधुग्रों ने गो० हरिराय जी के जीवन-वृत्तांत के संबध मे एक शब्द भी न लिख कर उनकी कतिपय वार्ता पुस्तकों का नामोल्लेख मात्र किया है, जो श्रशुद्ध श्रीर श्रपूर्ण है। उन्होंने हरिराय जी का रचना-काल भी ठीक नहीं लिखा है<sup>9</sup>।

डा० रामशंकर शुक्क 'रसाल' ने अपने इतिहास के 'भक्ति-काल में गद्य-रचना' शीर्षक के अंतर्गत गो० विट्ठलनाथ, नंददास श्रौर गोकुलनाथ जी के गद्य ग्रंथों का उल्लेख करते हुए यह 'नोट' लिखा है—

जान पड़ता है कि वार्ता लिखने की शैली सी चल पड़ी थी, वयों कि इसी प्रकार की वार्ताएँ श्री हित हरि जी ने भी लिखी है। उक्त ग्रंथ बजभाषा गद्य में हैं<sup>2</sup>।

१. मिश्रवधु विनोद ( प्रथम संस्कररा ) पृ० ३५७

२. डा॰ रसाम कृत 'हिदी साहित्य का इतिहास',प्र॰संस्कररा, पृ.३७४

महाँ पर 'हित हरि जी' से डा॰रसाल का ग्रिमिप्राय कदाचित हरिराय जी से ही ज्ञात होता है। श्री हरिराय जी ने रिसक, रिसकप्रीतम, रिसकराय, हरिदास, हरिधन ग्रादि कई उपनामों से रचनाएँ की है: किंतु उनका 'हित हरि' नाम हमारे देखने में नहीं ग्राया है। 'हित' विशेषण विशेषतया राधावस्त्रभ संप्रदाय के प्रवर्त्तक श्री हरिवश जी के लिए ग्रीर साधारणतया सभी राधावस्त्रभीय ग्राचार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए रसाल जी द्वारा उस्तिखित 'श्री हित हरि जी' से भी किसी राधावस्त्रभीय ग्राचार्य का भ्रम हो सकता है। गो॰ विट्ठलनाथ ग्रीर नददास को ब्रजभाषा गद्य का लेखक मानना भी भ्रमात्मक है। इसके साथ ही यदि वार्ता-लेखन को ब्रजभाषा गद्य की कोई विशिष्ट शैली माना जाय, तो गो॰ हरिराय जी स्वयं उस शैली के निर्माता थे, न कि ग्रनुयायी। ग्रव यह भली भाति सिद्ध हो गया है कि ब्रज-भाषा गद्य-लेखक के रूप में जो श्रेय गोकुलनाथ जी को दिया जाता है, उसके वास्तिवक ग्रधिकारो श्री हरिराय जी है।

डा० रामकुमार वर्मा और डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी की विख्यात रचनाओं में सूरदास जी की जीवनी के मूलाधार 'भाव प्रकाश' के रचियता रूप में श्री हरिराय जी का नामोल्लेख मात्र हुआ है । इसके अतिरिक्त उन ग्रंथों में न तो हरिराय जी के जीवन-तृतांत तथा उनके प्रचुर साहित्य के संबंध में कुछ लिखा गया है और न हिंदी गद्य के विकास में 'भाव प्रकाश' तथा हरिराय जी कृत बहुसंख्यक वार्ता ग्रंथों का मूल्यांकन ही किया गया है।

डा० रामकुमार वर्मा कृत 'हिंदी साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास'
 ( तृतीय संस्करण ) पृ० ५२१ ग्रीर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत 'हिंदी साहित्य' ( प्रथम संस्करण) पृ० १७३

इससे प्रकट होता है कि हिंदी साहित्य के सर्वमान्य इतिहासकारों को श्री हरिराय जी और उनकी महत्त्वपूर्ण रचनाओं से भली भाँति परिचय नहीं है। इस कभी की श्रोर इंगित करते हुए हमने अब से प्रायः १४ वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ 'ग्रष्टछाप परिचय' के प्रथम संस्करण में ही श्री हरिराय जी के जीवन-वृत्तांत और उनके वार्ता-साहित्य पर प्रकाश डाला था। इस ग्रवधि में हिंदी साहित्य के ग्रनेक छोटे-बड़े इतिहास और ग्रालोचना विषयक ग्रंथ प्रकाशित हो गये तथा कई शोध-प्रबंध भी लिखे गये; किंतु उनमें से किसी में भी श्री हरिराय जी के जीवन-वृत्तांत और उनके साहित्य का समुचित उल्लेख करने का प्रयास नहीं किया गया है।

भारतीय हिंदी परिषद् के नव प्रकाशित 'हिंदी साहित्य'— दितीय खंड में हिंदी भक्ति साहित्य का विस्तृत विवेचन हुआ है, किंतु उसमें गो० श्री हरिराय जी के संबंध में केवल ६३ पंक्तियाँ लिख कर ही संतोष कर लिया गया है श्रीर इस अध्याय के 'परिशिष्ट' में जो 'कृष्ण-भक्ति साहित्य की सूची' दी गई है, उसमें उनकी दर्जनों रचनाश्रों में से किसी का भी नामोल्लेख नहीं किया गया है।

जैसा पहिले लिखा जा चुका है, वल्लभ संप्रदाय में श्री हरिराय जी का नाम सर्वश्री वल्लभाचार्य जी, विट्ठलनाथ जी ग्रीर गोकुलनाथ जी के बाद सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध है, किंतु उनके जीवन-वृत्तांत से संबंधित कोई प्राचीन ग्रंथ वहाँ भी उपलब्ध नहीं होता है। हरिराय जी कृत वार्ताएँ, शिक्षा-पत्र ग्रीर कीर्तन के पदों के ग्रंतःसाक्ष्य से तथा गोकुलनाथ जी के वचनामृत ग्रीर विट्ठलनाथ भट्ट कृत 'संप्रदाय कल्पद्र म' के विहःसाक्ष्य से उनके जीवन के कुछ सूत्र उपलब्ध होते है; जिनका परिचय

बल्लभ संप्रदायी कितपय ग्रध्यनशील व्यक्तियों को ही है। शायद इसी कारण हिंदी साहित्य के विद्वान लेखकों को भी हरिराय जी के संबंध में ग्रधिक जानकारी नहीं है। बल्लभ संप्रदाय के विशिष्ट विद्वान श्री द्वारकादास परीख ने गुजराती भाषा में श्री हरिराय जी की विस्तृत जीवनी लिखी ग्रौर हमने हिंदी भाषा में 'ग्रष्टछाप-परिचय' द्वारा उनकी जीवनी ग्रौर रचनाग्रों पर कुछ प्रकाश डाला है। ऐसा जान पड़ता है, हिंदी साहित्य के माननीय विद्वानों ने उक्त रचनाग्रों का समुचित उपयोग नहीं किया।

#### वंश-परिचय त्रीर जन्म-

श्री हरिराय जी गोसाई विट्ठलनाथ जी के प्रपौत श्रौर गो० कल्याणराय जी के पुत्र थे। उनका जन्म सं०१६४७ की भाद्रपद (गुर्जर) कृ० ४ को ब्रज के गोकुल ग्राम में हुन्ना था। श्री हरिराय जी के समय में गोकुल बल्लभ संप्रदाय का प्रधान केन्द्र था। गोसाई विट्ठलनाथ जी के सातों पुत्रों, उनके वंशजों तथा सेव्य स्वरूपों के कारण वह बल्लभ संप्रदायी भक्तजनों का प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुन्ना था। ऐसी पुग्य भूमि के धार्मिक वातावरण में श्री हरिराय जी का जन्म होकर उनकी जीवन-चर्या का ग्रारंभ हुन्ना था।

#### शिदा-दीचा-

श्री हरिराय जी जब ग्राठ वर्षे के हुए, तब कुल-रीति के त्रनुसार गोकुल में उनका यज्ञोपवतीत संस्कार किया गया था। उस समय गोसाई विट्ठलनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी विद्यमान थे। कुटुंब में सर्वाधिक वयोवृद्ध होने के कारण बदुक को ब्रह्म-संबंध की दीक्षा देने का ग्रिधकार उनको ही था; कितु उन्होंने ग्रपने ग्रनुज श्री गोकुलनाथ जी को ग्रादेश दिया कि वे बटुक हरिराय को ब्रह्म-संबंध की दीक्षा दे। इस प्रकार गो॰ गोकुलनाथ जी श्री हरिराय जी के दीक्षा-गुरु थे। हरिराय जी ने शिक्षा भी उनसे ही प्राप्त की थी।

गो० गोकुलनाथ जी सुप्रसिद्ध गोसाई विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। वे प्रपनी प्रकांड विद्वत्ता और अनुपम भक्ति-भावना के कारण अपने समय में ही वल्लभ सप्रदाय के प्रमुख व्याख्याता के रूप में विख्यात हो गये थे। उनके शिक्षण और सत्संग से श्री हरिराय जी भी वल्नभ संप्रदायी सिद्धांत और साहित्य के प्रमुख विद्वान हुए थे। वे आरभ से ही गो० गोकुलनाथ जी के संपर्क मे रहे थे, अतः उनकी जीवनचर्या, भक्ति-भावना और रचनाओं का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। वे गो० गोकुलनाथ जी की रचनाओं के विशेषज्ञ और उनके संपादक तथा प्रचारक थे।

#### गृहस्थाश्रम--

उनका विवाह २४ वर्ष की ग्रायु में हुग्रा था। उनकी धर्मपत्नी का नाम सुंदरवंता वहू जी था। उनके चार पुत्र हुए थे। उनके नाम गोविद जी, विट्ठलराय जी, छोटा जी ग्रीर गोरा जी थे। उनके छोटे भाई का नाम गोपेश्वर जी था।

#### यात्राएँ श्रोर वैठक---

श्री हरिराय जी का ग्रधिकांश जीवन यद्यपि गोकुल, गोवर्धन श्रादि वज के वल्लभ संप्रदायी केन्द्रों मे निवास करते हुए वीता था, तथापि वे समय-समय पर देशव्यापी यात्राएँ भी किया करते थे। उन यात्राश्रों में उन्होंने वल्लभ संप्रदायी सिद्धांत, भक्ति, उपासना ग्रौर सेवा-विधि का व्यापक प्रचार करने के साथ ही साथ सर्वश्री बल्लभाचार्य जीन्त्रौर विट्ठलनाथ जी के शिष्य-सेवकों की जीवन-गाथात्रों की शोध का महत्वपूर्ण कार्य भी किया था। उनके अन्वेषण से उपलब्ध तथ्यों का उल्लेख उनकी रची हुई वार्तात्रों में किया गया है।

ग्रपनी यात्राग्रों में प्रवचन ग्रौर प्रचार के निमित्त उन्होंने जिन स्थानों में दीर्घकालीन निवास किया था, वहाँ उनकी 'बैठक' बनी हुंई हैं। ये बैठके ग्रधिकतर ज़ज, राजस्थान ग्रौर गुजरात में है। इनसे ज्ञात होता है कि हरिराय जी ने उनत प्रदेशों की विशेष रूप से यात्राएँ की थीं। उन बैठकों में ७ मुख्य है, जो निम्न स्थानों मे बनी हुई है—

१. गोकुल, २. सॉवली, ३. डाकोर, ४. जंबू, ४. जैसलमेर, ६ नाथद्वारा ग्रौर ७ खिमनौर।

#### त्रज से निष्क्रमण-

मुगल सम्राट ग्रौरगजेब ने धर्माधता के वशीभूत होकर सं० १७२६ में ब्रज के विख्यात देवालयों को नष्ट-भ्रष्ट करने की अनुचित ग्राज्ञा प्रचारित की थी। उसके फल स्वरूप मथुरा के ठाकुर श्री केशवदेव जी का भारत प्रसिद्ध विशाल मंदिर तोड़ा गया तथा वृंदाबन, गोकुल ग्रौर गोबर्धन के बड़े मंदिर नष्ट-भ्रष्ट किये गये। उस सकट काल में ब्रज के बल्लभवंशीय गोस्वामीगणा गोकुल-गोबर्धन के स्थायी निवास का परित्याग कर ग्रपने सेव्य स्वरूप ग्रौर कतिपय धार्मिक ग्रंथों सहित विभिन्न हिंदू राज्यों में पलायन करने के लिए बाध्य हुए थे। बल्लभ संप्रदाय का सर्वमान्य श्रीनाथ जी का देव-विग्रह भी ग्रुप्त रीति से उसी काल में गोवर्धन से मेवाड़ ले जाया गया, जो ग्रभी तक वहाँ के श्रीनाथद्वारा नामक स्थान में विराजमान है। सं० १७२६ की ग्राह्वन शुक्का १५ युक्तवार की रात्रि को श्रीनाथ जी का रथ गोबर्धन से चला था। उसके साथ कितपय गोस्वामी गए। ग्रत्यंत ग्रावश्यक सामान लिए थे। वे लोग गुप्त रीति से विभिन्न हिंदू राज्यों का चक्कर काटते हुए मेवाड़ के सिंहाड़ नामक स्थान में जा पहुँचे। वहाँ पर मिंदर वनवा कर उसमें सं० १७२८ की फाल्गुन कृष्णा ७ शनिवार को श्रीनाथ जी पघराये गये। इस प्रकार उन्हें गोवर्धन से हटा कर ग्रीर सिंहाड़ के मंदिर में विराजमान कराने तक २ वर्ष ४ महीना ७ दिन का समय लगा था। उस काल में निष्कापित गोस्वामी गए। को नाना प्रकार के संकट सहन करने पड़े थे; किंतु वे ग्रपन ग्राराध्य देव श्रीनाथ जी को सुरक्षित स्थान में ले जाने में सफल हो गये।

उस ऐतिहासिक यात्रा में श्रीनाथ जी ने जिन स्थानों में अस्थायी निवास किया था, वहाँ पर उनकी 'चरण-चौकियाँ' वनी हुई हैं। उस यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन हरिराय जी कृत श्री गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता में किया गया है। मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध सिहाड़ ग्राम श्रीनाथ जी के मंदिर के कारण 'श्रीनाथद्वारा' नाम से ग्रव समस्त भारतवर्प में विख्यात है।

श्रीनाथ जी के ग्रतिरिक्त गोकुल से जो देव-विग्रह मेवाड़ ले जाये गये थे, उनमें हरिराय जी के सेव्य स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी थे, तथा श्री द्वारिकाधीश जी ग्रीर श्री नवनीतिष्रय जी भी थे। श्री विट्ठलनाथ जी को मेवाड़ के खिमनीर ग्राम में सं० १७२७ के कार्तिक में पधराया गया था। श्री द्वारकाधीश जी इससे पहले ही भाद्रपद शु०७ को मेवाड़ पहुँच चुके थे। इस प्रकार श्री हरिराय जी ग्रन्य गोस्वामियों सहित वज से बहुत दूर मेवाड़ में निवास करने लगे।

#### जीवन-अवधि श्रीर देहांत---

श्री हरिराय जी अपने जन्म-काल से सं० १७२६ तक ब्रज में और फिर अपने देहावसान-काल तक मेवाड़ में रहे थे। जिस समय वे वहाँ पहुँचे, उस समय उनकी आयु ६० वर्ष के लगभग थी। उनके जीवन के अतिम ४४ वर्ष मेवाड़ में बीते थे। उनकी अनेक रचनाएँ, जिनमें भावनात्मक वार्ताएँ मुख्य है, उसी काल में लिखी गई थी। उनको देहावसान १२५ वर्ष की पूर्णायु होने पर सं० १७७२ में मेवाड़ के खिममौर ग्राम हुआ था। वहाँ पर बावड़ी के ऊपर उनकी छत्री बनी हुई है।

उनके देहावसान के अनंतर मेवाड़ के रागा की सहायता से ठाकुर श्री विद्वलनाथ जी को सिहाड़ के पास खेड़ा नामक स्थान में पधराया गया था। वहाँ पर उनका मंदिर भी वनवाया गया था।

#### शिष्य-सेवक —

श्री हरिराय जी के ग्रनेक शिष्य, सेवक ग्रीर भक्त थे। उनमें से विट्ठलनाथ भट्ट, हरजीवनदास, प्रेमजी ग्रीर शोभा माजी के नाम ग्रधिक प्रसिद्ध है। विट्ठलनाथ भट्ट ने हरिराय जी के मुख से सुन कर बल्लभ सप्रदायी ग्राचार्यों ग्रीर शिष्य-सेवकों की जीवन-गाथाग्रो का विश्वद ज्ञान प्राप्त किया था। उसे उन्होंने ग्रपने 'संप्रदाय कल्पद्रुम' नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ में व्यक्त किया है। इस ग्रंथ की रचना ब्रजभाषा पद्य में हुई है श्रीर वह किशनगढ़ के राजा मानसिंह के लिए रचा गया था। इसका उल्लेख विट्ठलनाथ भट्ट ने इस प्रकार किया है—

स्रवन सुन्यो हरिराय मुख, करन लिख्यो नृष मान । उदित संप्रदाय कल्पद्रुम, मम कृति छंद सुजान ।। 'संप्रदाय कल्पद्रुम' की रचना से पहिले वल्लभ संप्रदायी ग्रंथों में तिथि-संवत् सिहत घटनाएँ विग्ति नहीं हुई थी। इस ग्रंथ में वल्लभ सप्रदायी ग्राचार्यों ग्रीर उनके शिप्य-सेवकों का तिथि-संवत् सिहत वृत्तांत सर्व प्रथम लिखा गया, जो वल्लभ सप्रदाय के ग्रारभिक इतिहास जानने के लिए ग्रत्यंत उपयोगी है। इसके ग्रध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें उल्लिखित कतिपय तिथि-सवत् ग्रशुद्ध है, जो इसके रचियता की ग्रमावधानी के द्योतक है। ऐसा जान पड़ता है, ग्रंथकार ने ग्रपने से पूर्व की तिथियाँ निर्धारित करने में विशेप सावधानी से काम नहीं लिया, किंतु उसके समय के तिथि-सवत् प्रायः शुद्ध है।

#### वंश परंपरा और गहियाँ-

श्री हरिराय जी के चारों पुत्र सर्वश्री गोविद जी, विट्ठलराय जी, छोटा जी ग्रौर गोरा जी का ग्रममय में ही देहावसान हो गया था। इससे वल्लभ संप्रदाय के द्वितीय गृह की मूल परंपरा श्री हरिराय जी के पश्चात् समाप्त हो गई थी। श्री हरिराय जी के वश को चलाने के लिए उनकी बहूजी ने प्रथम गृह के तिलकायत दामोदर जी (वड़े दाऊजी) के द्वितीय पुत्र गिरिधर जी (जन्म सवत् १७४५) को गोद ले लिया था। वे ही श्री हरिराय जी के पश्चात् उनकी गद्दी के श्रीधकारी ग्रौर द्वितीय गृह के प्रतिनिधि हुए थे। श्री हरिराय जी के देहावसान के समय श्री गिरिधर जी की श्रायु २७ वर्ष के लगभग थी। द्वितीय गृह के प्रतिनिधि स्वरूप श्री हरिराय जी के वशजों की गद्दियाँ नाथद्वारा, इंदौर, वंबई (लाल वावा) ग्रौर नड़ियाद मे है।

#### रचनाएँ---

श्री हरिराय जी का सर्वाधिक महत्व उनके प्रचुर साहित्य श्रीर बहुसंख्यक ग्रंथों के कारण है। उनके समय के धर्माचार्यगण संस्कृत की विशेष योग्यता प्राप्त कर उक्त भाषा में ग्रध्ययन, मनन ग्रीर ग्रंथ-रचना करना ग्रपना ग्रावश्यक कर्राव्य समभते थे। बल्लभ संप्रदाय के ग्राचार्य भी संस्कृत के प्रकांड पंडित ग्रीर स्प्रसिद्ध ग्रंथकार थे। उनमें सर्व श्री बल्लभाचार्यजी ग्रीर विट्ठलनाथ जी के नाम ग्रपनी ग्रपूर्व विद्वता ग्रीर महत्व-पूर्ण रचनाग्रों के कारण विख्यात है। श्री हरिराय जी भी ग्रपने उन गौरवशाली पूर्व जों की परंपरा में संस्कृत के ग्रदितीय विद्वान थे। उन्होंने उक्त भाषा में जितने ग्रंथों की रचना की है, उतनी बल्लभ सप्रदाय ही नहीं, वरन् किसी भी संप्रदाय के धर्माचार्य ने शायद ही की हो। श्री द्वारकादास परीख ने उनकी १६६ संस्कृत रचनाग्रों की सूची इस प्रकार दी हैं —

१. मार्ग स्वरूप निर्णय, २. स्वमार्गीय कर्तव्य निरूपण, ३. स्वमार्गीय साधन रहस्य, ४. भक्तिमार्ग पृष्टिमार्गत्व निश्चय, ४. भक्ति द्वाविध्य निरूपण, ६. स्वमार्गीय भक्ति द्वाविध्य विवेक, ७. स्वमार्गीय मुक्ति द्वाविध्य निरूपण, ६. स्वमार्गीय सेवाफल रूप निरूपण, ६. पृष्टिमार्गीय स्वरूप निरूपण, १०. स्वमार्गीय स्वरूप स्थापन प्रकार, ११. श्रीमत्प्रभोश्चित्तन प्रकार, १२ स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण, १३. पृष्टि पथ मर्म निरूपण, १४. पृष्टि मार्ग लक्षणानि, १५. ब्रह्म सबंध वाक्य कठिनांश विवेचनम्, १६. ब्रष्टाक्षर मत्र पूर्व पक्ष निर्यास, १७ स्वमार्ग मर्यादा निरूपण, १६. मधुराष्ट्रक

१. श्री हरिराय जी महाप्रभु नुं जीवन चरित्र (ग्रुजरात्नी) पृ. १६०,१६३

्तात्पर्य, २०. सर्वात्मभाव निरूपग्, २१. निवेदन तात्पर्यार्थ, २२. स्वमार्ग मूल निरूपण, २३. मूल रूप सशय निराकरण, २४ श्री महाप्रभु प्रागटच हेतु निर्णय, २५. श्री पुरुपोत्तम स्वरूपाविभवि निर्णाय, २६ स्वमार्गीय भावना स्वरूप निरूपण, २७ स्वरूप तारतम्य निर्णाय, २८. श्रंतरंग वहिरंग प्रपंच विवेक, २६ भाव साधक वाधक निरूपरा, ३० श्री कृष्रा शब्दार्थ निरूपरा, ३१. श्रीमत्प्रभोः सर्वातरत्व निरूपरा, ३२ श्रीमत्प्रभोः प्रादुर्भाव प्रकार निरूपण, ३३ भगवत्प्रादुर्भाव सिद्धांत, ३४. प्रभु प्रादुर्भाव विचार, ३५. प्रभु प्रागटच विचार, ३६ श्रीमत्प्रभोर्वयो निरूपरा, ३७ ग्रष्टाक्षर मंत्रार्थ, ३८. गद्यार्थ, ३६. पुष्टि मार्गीय ध्यान प्रकार विवेचन, ४०. जप समये स्वरूप ध्यान, . ४१ स्वमार्ग शरराद्वय निरूपरा, ४२. स्वमार्गीय सन्यास वैल-क्षर्य निरूपराम्, ४३ जन्म वैफल्य निरूपराष्ट्रक, ४४. दु:ख-संग-विज्ञान-प्रकार निरूपरा, ४५ कामाक्ष दोष विवररा, ४६. निष्काम लीला, ४७. वहिर्मु खत्व निरूपर्गा, ४८. वहिर्मु खत्व निवृत्ति, ४६. भगवत्प्रकृति वर्णन, ५०. कथा श्रवण वाधक निर्णाय, ५१ सत्सग निर्णाय, ५२ गवां स्वरूप वर्णानम्, ५३. कार्पण्योक्ति, ५४. मद त्याग हेतु, ५५. मार्ग शिक्षा, ५६. निजा-चार्याष्टक, ५७ बल्लभ पंचाक्षर स्तोत्र, ५८ बल्लभावाष्टक, ५६. प्रभाताष्ट्रक, ६० श्री गोकुलेश सेवान्हिक, ६१. गोकुल चंद्राष्टक, ६२ श्री नवनीत प्रियाप्टक, ६३ भुजग प्रपाताष्ट्रक, ६३. स्मर्गा-ष्टक, ६५ स्व प्रभु विज्ञप्ति, ६६. द्वितीय स्वप्रभु विज्ञप्ति, ६७. श्री कृष्णा चरणा विज्ञप्ति, ६८ विज्ञप्ति, ६९. दैन्याष्टक, ७० षोड़श स्तोत्र, ७१. श्रा कृष्ण शरणाष्ट्रक, ७२. द्वितीय श्री कृष्ण ्र्शर्गाष्ट्रक, ७३ पंचाक्षर मत्र गर्भ स्तोत्र, ७४ भगवच्चरगा चिह्न वर्गान, ७५ नैवैद्य संबंधित स्तोत्र, ७६ मध्याह्न सीला,

७७. श्री गोकुल प्रवेश लीला, ७८. प्रमाणिकाष्टकम्, ७६. श्री गिरिधराष्ट्रक, ८०. प्रार्थनाष्ट्रकम् ८१. श्री गोपीजन बल्लभाष्टक, ८२. प्रातः युगल स्मरण, ८३. श्री नागरी नागर स्तोत्रम्, ६४. विपरीत शृंगार फलकम्, ६५. श्री राधाष्टम्, द६. मुख्य शक्ति स्तोत्र, द७. स्वामिनी प्रार्थनाष्टक, दद. श्री यमुना विज्ञप्ति, ८९ श्री बल्लभ शरणाष्टक, ६० श्री बल्लभ चरण विज्ञप्ति, ६१. दैन्याष्टक, ६२. हा हा दैन्याष्टक, ६३. श्री बलभ भावाष्टक, १४. श्री वैश्वानराष्टक, १५. श्री मदाचार्य सकला-वतार साम्य रूप निरूपगम्, १६. महाप्रभोः रष्टोत्तरं शता नामानि, ६७ श्री मदाचार्य चितनम्, ६८. प्रातः स्मरण, ६६.श्री विठ्ठलेश ग्रष्टोत्तर शत नामानि, १००० श्री गोकुलेश ग्रष्टोत्तर शत नामानि, १०१. श्री गुरुदेवाष्टक, १०२. प्रभु स्वरूप निरूप-णाष्टक, १०३. स्व प्रभु विज्ञप्ति, १०४. रसात्मक भाव स्वरूप निरूपरा, १०५ चतुःश्लोकी, १०६. भगवदीय परीक्षराम्, १०७. भ्रन्य, १०८. तदीयानां शिक्षराम्, १०६. सिद्धांत संक्षेप निरूपरा, ११०. अन्य, १११. अन्य, ११२ स्वमार्ग सर्वस्वम्, ११३ गर्वापहा-राष्टक, ११% राजभोग भावना, ११४ बीटिका समर्पण भाव निरूपेगा, ११६. स्वतंत्र लेख, ११७. फल विवेक, ११८. भगवत-शास्त्र निर्ण्य, ११६ वाक् चक्षुर्मु ख्यत्व निरूपण, १२० सर्वा-भोग्य सुधाधिक्य निरूपण, १२१. चतुर्भु ज स्वरूप विचार, १२२. भावपोषकम्, १२३. गोपी वचन दिन-निर्वाहकम्, १२४. दास्याष्टकम्, १२५. श्री नृसिह बामन जन्मन्तुत्सुव वृत वैशिष्ट्य, १२६. श्री भागवत पुस्तक नित्य पूजन विधि, १२७. षट् षिट ग्रपराधाः फलानि, तत्प्रायाश्चित्तानि च, १२८. ग्रष्टपदी, १२६. भ्रन्य, १३०. पदानि, १३१, भ्रन्य, १३२. पद्यम्, १३३. भ्रन्य, १३४. गुरासागर, ११५. शिक्षापत्र, १३६. ब्रह्मवाद, १३७. सहस्र

क्लोकी भावना, १३८. ग्रष्ट पिंद्यां, १३६. संस्कृत पद, १४०. सप्तर्लोकी ग्रर्थ, १४१. वैष्ण्वान्हिक, १४२. सेवा पद्धित, १४३. भिक्त विवेक, १४४, वल्लभप्रादुर्भाव, १४५ दपत्योरेक गुरु जिष्यत्वे दोषाभाव विचार, १४६. भिक्त मार्गे पुष्टिमार्गत्व निश्चय, १४७. भिक्त विधि विवृति, १४८. मधुराष्ट्रक तात्पर्य, १४६. विदुलनाथाप्टक, १५०. गोविदाष्टक, १५१. त्वदीयाष्टक, १५२. निरूपणाष्टक, १५३. शून्यवाद, १५४. हिर शरणाष्टक, १५५. सर्वोत्तम टीका, १५६. षष्टि पूजन, १५७. मार्गानुकम ध्यान, १५८. गोकुलेश विश्वित्त, १६६. गोकुलेशाप्टक, १६०. सेव्य ग्रसेव्य स्वरूप भेद निरूपण, १६१ भगवत्स्तुति, १६२. त्वदीयत्व सिद्धि, १६३. ममोत्तमे क्लोक व्याख्या, १६६. श्री कल्याणराय ग्रष्टोत्तर शत् नामानि।

उपर्युक्त ग्रंथ-सूची में 'ग्रप्टक'-'स्तोत्र' ग्रादि छोटी रचनाग्रों की संख्या निश्चय ही बहुत ग्रधिक है; कितु उनकी मफोली ग्रौर वडी रचनाएँ भी कम नही है। उनमे 'शिक्षापत्र' नामक रचना का बल्लभ सप्रदाय में ग्रत्यधिक प्रचार है। इस सप्रदाय के ग्रनेक श्रद्धालु भक्त जन इसका प्रति दिन पाठ करते है। इस ग्रंथ मे हरिराय जी के ४१ पत्र है, जिनकी श्लोक सख्या प्राय. ६१३ है। उन पत्रों को उन्होंने गुजरात प्रदेश से ग्रपने छोटे भाई श्री गोपेश्वर जी को लिखा था। उस समय पत्नी के ग्रसामयिक निधन के कारण गोपेश्वर जी ग्रत्यंत शोकाकुल ग्रौर उद्धिग्न थे। उन्हें सांत्वना देकर कर्ताव्य-पथ का वोध कराने के लिए वे पत्र ग्रत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए थे। इन पत्रों में सर्वश्री बल्लभाचार्य जी ग्रौर विद्वलनाथ जी की शिक्षाग्रों

का समवेश होने से 'शिक्षा पत्र' को बल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ कहा जा सकता है। इस पर श्रो गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका भी उपलब्ध है।

'श्री हरिराय जी के समय में संस्कृतज्ञ विद्वान 'भाषा' में रचना करना ग्रनावश्यक ही नहीं, बिल्क ग्रपने लिए ग्रपमान-जनक भी समभते थे। गो॰ गोकुलनाथ जी ने इसके विरुद्ध वार्ताग्रों की रचना कर ब्रजभाषा गद्य के प्रचार ग्रीर प्रसार का मार्ग-प्रदर्शन किया था ग्रीर श्री हरिराय जी ने उनका भली भाँति ग्रनुकरण किया था।

गो० गोकुलनाथ जी बल्लभ संप्रदाय के विशिष्ट विद्वान होने के साथ ही साथ सुप्रसिद्ध व्याख्याता ग्रौर प्रभावशाली वक्ता भी थे। वे बल्लभ संप्रदायी सिद्धांत ग्रंथों की व्याख्या ग्रीर सुबोधिनी की कथा के ग्रनंतर सर्वश्री बल्लभाचार्य जी श्रौर विट्ठलनाथ जी के शिष्य-सेवकों की जीवनियों के मार्मिक प्रसंगों का कथन भी किया करते थे। बल्लभ संप्रदायी भक्त-जनों की पावन जीवनचर्या विषयक गोकुलनाथ जी के वे प्रवचन इतने रोचक और शिक्षाप्रद होते थे। कि श्रोतागरा उन्हें बड़ी श्रद्धापूर्वक सुना करते थे। गोकुलनाथ जी के ग्रंतरग सेवक ग्रौर लिपिक, जिनमें कल्यागा भट्ट प्रमुख थे, उन मौखिक प्रवचनों को लिख लेते थे। इस प्रकार के लिपिबद्ध विवरगा 'वचनामृत' के नाम से विख्यात है। गोकुलनाथ जी के वे वचनामृत उनके नाम से प्रसिद्ध वार्तात्रों के मूल रूप है। इस प्रकार की मौखिक रचनाग्रों में 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' ग्रौर 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' विशेष प्रसिद्ध है। उन वचनामृतों के लिखित रूप में प्रचार होने के बहुत दिनों बाद श्री हरिराय जी ने गोकुलनाथ जी के तत्त्वावधान ग्रौर निरीक्षरा

में उनका सकलन, संपादन ग्रौर वर्गीकरण करते हुए यत्र-तत्र उनके नाम का भी समावेश किया था। इस प्रकार उन वार्ताग्रों के कर्त्ता रूप में गो॰ गोकुलनाथ जी का नाम प्रसिद्ध हुग्रा। गोकुलनाथ जी उन वार्ताग्रों के कर्त्ता ग्रौर वक्ता ग्रवश्य थे; कितु उनके लेखक ग्रौर संपादक श्री हरिराय जी ही थे।

गोकुलनाथ जी कृत वार्ताम्रो के संकलन, संपादन ग्रौर वर्गीकरण के म्रितिक्त उनके प्रसंगो की पूर्ति ग्रौर गूढ़ भावों के स्पष्टीकरण के लिए श्री हरिराय जी ने उनमे अपनी 'भाव' नामक टिप्पिएयाँ भी लगाई थी। इस प्रकार की सटिप्पण वार्ताएँ भाव प्रकाश युक्त ग्रथवा भावना वाली वार्ताएँ कहलाती है। ये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इनकी रचना हरिराय जी के उत्तर जीवन में हुई थी।

श्री हरिराय जी के शिष्य विट्ठ ननाथ भट्ट ने सं० १७२६ में जिस 'संप्रदाय कल्पद्रुम' ग्रंथ की रचना की थी, उसमें हरिराय जी के संक्षिप्त जीवनवृत्ता के साथ उनकी अनेक रचनाओं का भी नामोल्लेख हुआ है, किंतु उसमें 'भाव प्रकाश' का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि उसको रचना श्री हरिराय जी के उत्तर जीवन में सं० १७२६ के पश्चात् हुई थी।

'भाव प्रकाश' ग्रथवा 'भावना' वाली वार्ताग्रों से जहाँ सांप्रदायिक भक्ति, उपासना ग्रौर सेवा विषयक गूढ़ रहस्यों के स्पष्टीकरण के लिए लोक-भाषा के उपयोग का महत्व बढ़ा, वहाँ भाषा ग्रंथो पर टीका-टिप्पणी लिखने की पद्धति का भी प्रचार हुग्रा। सभवतः उसी के ग्रनुकरण पर नाभा जी कृत 'भक्तमाल' पर सं० १७६० में प्रियादास जी ने भाषा-टीका लिखी थी। इसके बाद केशव, बिहारी ग्रादि हिंदी कवियों की रचनाग्रों पर भी ग्रनेक गद्य-पद्यात्मक टीकाएँ लिखी गई थी। श्री हरिराय जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य व्रजभाषा गद्य ग्रंथों ग्रौर विविध वार्ताग्रों की रचना करना है, जिसने उन्हें बल्लभ संप्रदाय के साथ ही साथ हिंदी साहित्य में भी ग्रमर कर दिया है। उनके द्वारा रचित विभिन्न प्रकार के ४६ छोटे-बड़े गद्य ग्रंथों की सूची इस प्रकार है—

१. महाप्रभुजी की प्राकट्य वार्ता, २. श्री गोबर्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, ३. निज वार्ता, ४. निज वार्ता ( दूसरी ), ४. महाप्रभु जी भ्रौर गुसाई जी के स्वरूपन की विचार, ६. श्रीनाथ जी के चरन चिन्ह, ७. श्री गोकुलनाथ जी के बैठक चरित्र, द. शरण मंत्र भीर व्याख्या, ह. मार्ग शिक्षा, १०. नव ग्रह ग्राचार, ११. वैष्णव नित्य कृत्य, १२. तृतीय घर की उत्सव मालिका, १३. ६४ अपराध वर्गान, १४. रास कौ प्रसंग, १५. बन यात्रा, १६. समर्पण गद्यार्थ, १७. समर्पण गद्यार्थ ( दूसरा ), १८. जप प्रकार, १९. भगवत स्वरूप निरूपरा, २०. दस मर्म भाषा, २१. मार्ग स्वरूप सिद्धांत, २२. पुष्टि हढ़ाव, २३. द्विदलात्मक स्वरूप विचार, २४. स्फुट वचनामृत, २४. चौरासी वैष्णवन की वार्ता भावनावली, २६. दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता भावनावली, २७. महाप्रभु जी की प्राकट्य वार्ता भावनावली, २८. निज वार्ता भावना वाली, २६. घरू वार्ता भावना वाली, ३०. सात स्वरूपन की भावना, ३१. सात स्वरूपन की भावना ( दूसरी ), ३२. चरएाचिह्न की भावना, ३३. स्वामिनी चरण चिन्ह भावना, ३४. सात बालकन के स्वरूपन की भावना, ३५. नित्य लीला की भावना, ३६. द्वादश निकुंज की भावना, ३७. बन-यात्रा की भावना, ३८. नवग्रहों की भावना, ३६. श्रीनाथ द्वारे की भावना, ४०. सेवा भावना, ४१. उत्सव भावना, ४२. बसंत होरी की भावना, ४३. उत्सव

भावना, ४४. छुप्पन भोग की भावना, ४५. छाक वीरी की भावना, ४६. भावना-त्रय।

श्री हरिराय जी ने संस्कृत के गद्य-पद्यात्मक तथा व्रज-भाषा के गद्यात्मक विविध ग्रंथों के ग्रतिरिक्त व्रजभाषा काव्य की भी रचनाएँ की है। उनमें निम्न लिखित विशेष प्रसिद्ध है—

१. नित्य लीला, २. सनेह लीला, ३. दान लीला, ४. गोवर्धन लीला, ५. दामोदर लीला, ६. स्याम सगाई श्रादि ।

श्री हरिराय जी कृत 'सनेह लीला' की श्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ रिसकराय कृत 'उद्धव लीला', जनमोहन कृत 'सनेह लीला', मुकुंददास कृत 'सनेह लीला' के नाम से मिलती है। रिसकराय तो हरिराय जी का उपनाम है, जो उनकी काव्य रचनाग्रो में भी मिलता है; किंतु जनमोहन श्रीर मुकुंददास निक्चय ही हरिराय जी से भिन्न व्यक्ति थे। ऐसा ज्ञात होता है, उन लोगो ने हरिराय जी कृत 'सनेह लीला' की प्रतिलिपियाँ की थी, जिनके श्रंत मे उन्होंने ग्रपने नाम भी लिख दिये थे। वाद मे भ्रमवश वे 'सनेह लोला' के रचिता समभ लिये गये, ग्रौर उन्ही के नाम से उक्त ग्रंथों की श्रन्य प्रतिलिपियाँ होने लगी थी।

श्री हरिराय जी कृत ग्रंथों के विवरण से ज्ञात हो सकता है कि वे वल्लभ संप्रदाय की भक्ति, उपासना ग्रीर सेवा तथा उसके ज्ञान, विज्ञान ग्रीर सिद्धांत के वृहत् कोश है। वल्लभ सप्रदाय से संवधित शायद ही कोई विषय हो, जिसका विवेचन उनके ग्रंथों में न हुग्रा हो। इसीलिए यह निस्सकोच भाव से कहा जा सकता है कि वल्लभ संप्रदाय का परिचय प्राप्त करने के लिए हरिराय जी के ग्रंथों का ग्रध्ययन करना ग्रावच्यक ग्रीर श्रनिवार्य है।

श्री हरिराय जी ने ब्रजभाषा के ग्रतिरिक्त गुजराती, राजस्थानी ग्रौर पंजाबी भाषाग्रों में भी काव्य रचनाएँ की हैं। उनकी वे रचनाएँ कीर्तन, धमार, धोल, ख्याल ग्रौर रेखता ग्रादि विभिन्न काव्य-रूपों में उपलब्ध होती हैं। उनके संस्कृत भाषा के पद ग्रौर गुजराती भाषा के धोल भी प्रसिद्ध है।

हरिराय जी कृत विविध राग-रागिनयों में रचे हुए कीर्तन के पद बल्लभ संप्रदायी कीर्तनकारों में प्रचलित हैं। वे कीर्तन की कित्पय पोथियों में भी संकलित मिलते है। उन पदों में हरिरायं जी की रिसक, रिसकराय, रिसकदास, रिसक प्रीतम, हरिदास और हरिधन छाप मिलती है। ये पद बल्लभ सप्रदायी मिदरों में विविध उत्सवों के अवसर पर गाये जाते हैं।

यहाँ पर हम श्री हरिराय जी की जन्म-बधाई के कुछ पद देते है। इनकी रचना श्री गोपिकालकार जी (मट्टू जी) काव्योपनाम 'रिसकदास' ने की है। श्री हरिराय जी के कितपय पदों में भी 'रिसकदास' छाप मिलती है; किंतु प्रस्तुत पदों के रचियता रिसकदास श्री हरिराय जी के परवर्ती महानुभाव थे। उनका जन्म प्रथम गृह की द्वितीय शाखा के ग्रंतर्गत सं० १८७६ में हुग्रा था।

# श्री हरिराय जी की जन्म-बधाई

[ १ ] राग मालव श्री कल्यागराय घर प्रगटे, श्री हरिराय महा रस रूप। श्रीकित कृष्ण पंचमी सुभ दिन, रसिकराय मन ग्रानँद रूप।। बाजत मंगलचार बधाई, भाँभ मृदंग ढोल सहनाइ। नर-नारी सब निरतत श्राये, गावत गीत ग्रानंद बधाइ।।

१. श्री हरिराय जी की जन्म-तिथि ग्राश्विन कु० ५ (व्रज) तथा भाद्रपद कु० ५ (गुर्जर) है।

सुन घाये दुज गनक गनीजन, द्वार भई श्रित भीर।
देत सवन मन पूरन करिकै, गोवन भूषन चीर।।
देत श्रसीस चले घर घर प्रति, सदा जियौ यह वाल।
'रिसकदास' कों सरन राखियै, मेटिय भव जंजाल।।

[ २ ] [ राग सारंग

श्री कल्याग्राय घर नीकी, वाजत श्राज वधाई। प्रगटे श्री हिराय महाप्रभु, श्री विट्ठल प्रतिरूप कहाई।। निज पथ हुढ़ श्रीत करन काज ही, निज लीला सव प्रगट दिखाई। निज जन की शिक्षा के कारन, शिक्षा पत्र किये प्रगटाई।। श्रमरन सरन कहावत जग में, 'रसिकदास' सिर नाई।।

[३] [राग नायकी

# गो॰ हरिराय जी के पद

# १. कृष्ण-लीला

कुष्ण-जन्म--

[ 8 ]

राग धनाश्री

जसुमित सुत प्रगट्यो सुनि, फूले बजराज हो। बड़े भाग खुले, करन स्राये सुर-काज हो।। गाय बज सिंगारी सब, बसन भूषन साज हो।। देखन कों स्राय जुरे, गोप-गोपि समाज हो।। सिंगरे मिलि नॉचें-गावें, छॉड़ि लोक-लाज हो। दूध-दही-माखन लै, छिरकें करि गाज हो।। नंद सबन दोने बहु, धेनु-बसन-नाज हो। प्रगट भये 'रसिक प्रीतम', गोकुल-सिरताज हो।।

जन्म-वधाई---

[ 7 ]

राग धनाश्री

नंदराय के भवन बधाई ॥
चलौ सखी मिलि मंगल गावो । मन ग्रानंद सिगार करावो ॥
ग्राँगन माँभ भई सब ठाडो । जहाँ प्रभा ग्रित भारो बाढ़ी ॥
भरत परस्पर नारी ग्रंकों । खेलत हैं वे निपट निसंकों ॥
चहुँ दिसि तें वे बाजे बाजें । एक ग्रोर जुबतो सब गाजें ॥
जो कोऊ ऐसौ ग्रौसर पावत । दूध माट सीस तें नावत ॥
ग्राँगन दिध-घृत-पय के सागर । प्रगट भयौ सुत बज उजियागर॥
ग्रांस भई राय सदन में सोभा । देखत हो सबकौ मन लोभा ॥
दान मान गोकुल को राख्यौ । दियौ सबन कों मुख कौ भाख्यौ ॥
ग्रौर ग्रिधक कछु कहत न ग्रावै । निरखत 'रिसक प्रीतम' सुख पावं॥

#### [ ३ ]

राग काफी

श्री व्रजराज के धाम, बधाई बाजहीं। बधाई।।। धुनि सुनि उठीं ग्रकुलाय, मेघ ज्यों गाजहीं।। मेघ०।। जहाँ तहाँ तें चलीं धाय, श्रटिक नंद पौरि पै ।श्रटिक०।। ये गावत मंगल गीत, ऊँचे स्वर घोर पै।। ऊँचे।। नौतन सहज सिगार, कियें ग्रंग-ग्रंग में। कीयें।।। बसन लहरिया भाँति बहु, रँग-रंग में।। बहु।। धूम मची सिंहद्वार, हेरी दैं-दै गावहीं। हेरी।।। प्रेम-उमेंगि ब्रजनारि, गिनै नहीं काउहीं।।गिनै०।। कोउ नॉचे कोउ गाय, कोऊ कर तारि दै। कोउ०।। कोऊ सिर तें दिध माट, फीर कर डारि दै।।फीर०।। बाबा नंद नँचावत ग्वाल, नाँचें बड़ भूप ही। नाचें।। सब तन यों रस बेस, भये एक रूप ही।। भये०।। याचक गुनी अनेक, जुरे नंद-धाम में। जूरे।। मन वांछित फल देत, हीरा मनि दान में ।।हीरा०।। देत श्रसीस जियौ, ब्रजराज कौ लाड़िलौ । ब्रज०।। चंद सूरज को तेज, तपै सुख बाढ़िलौ।।तपै०।। श्री बल्लभ के चरन, सरन सुख पावही।सरन०।। तौ पै रसना 'रसिक' रसाल, सदा गुन गावही।।सदा०।।

[ 8 ]

राग ग्रासावरी

सुनि गोपी जन मन आनंद भई हो, हिर जू की जनम वधाई। किर सिंगार चारु आँगन में, देति असीस सुहाई।। बदन तमोल नैन आंजन है, सिंदुर सोग भराई। पिय अनुराग सुहाग भई नव, कुंकुम आड़ दिवाई।।

ग्रंचर तर कुंडल छवि भलकत, परत कषोलन भाँई। मानों भोर भयौ रांव कंजन, किरन पियूष पिवाई।। छूटत कुसुस ग्रथित कवरी तें, चरनि पंथ बिछाई। मानों मेघ मोहे निलनी पै, फूल फूलि बरसाई।। मिन गन हार विराजत उर पर, कंचुकी नील कसाई। मानों स्याम प्रगट हिरदै भयौ, उर पर फलकत फाँई।। भनकत बलय कंज नूपर धुनि, मोहत स्रवन सुहाई। मंगल थार संभार दोऊ कर, मंगल गावत ग्राई।। मंगल बदन निहारत बारत, तन-मन-धम बिसराई। मंगल पूरव मिले सनेही, मंगल रूप कहाई।। मंगल तेल हरिद चूरन जल, सींचत हरेष बढ़ाई। मंगल नंद जसोदा रानी, मंगल निधि प्रगटाई।। मंगल गोप मगन भए नाँचत, मंगल दिघ ढरकाई। मंगल भूषन बसन पहरि सब, मंगल दरस दिखाई।। मंगल श्री ब्रज श्री गोबरधन, मंगल पुंज भराई। मंगल पुलिन सुभग जमुना तट, लता-द्रुम मंगल छाई।। मंगल श्री बल्लभ मंगल निधि, पद-रज सीस चढ़ाई। नित मंगल 'रसिकन' को जीवन, मंगल लीला गाई।।

ढाँढ़ी-ढाँढ़िन\_\_ [ ५ ] राग धनाश्री

श्री बल्लभ पद बंदि कें, कहूँ सुजस इक सार।
पुत्र भयौ श्री नंद कें, बड़ी बैस ततकार।।
स्रवन सुनत ढाँढ़ी चल्यौ, सुत-दारा ले साथ।
नुपनत-मनि श्री नंद कों, ग्रायि नवायौ माथ।।
रूप सो सुंदर सोहिनों, भूषन बसन सुदेस।
ढाँढ़ी बरनत बिसद जस, मानों नगर नरेस।।

बड़े-बड़े सब गोप मिघ, राजें श्रीमन नंद । ज्यों उड़गन की मंडली, राजत पूरन चंद ।। मैं ढाढ़ी तुव बंस की, सुनौ घोषमिन राय । सावधान ह्वै चित घरी, लागै मोहि बलाय ।) ग्रहिपति-सुरपति-लोकपति, बड़े लोक भूपाल । मन-बच्च-कर्म न जॉचि हों, बिना एक ब्रजपाल।।

ब्रजमंडल सिगरों जितौ, सब मेरे जिजमान। जिनमें जस जितने कहीं, ग्राये सब परधान।। सर्वाहन के जस वरन तै, बीत काल बहु जाय। बदन एक करनी ग्रमित, कहूँ कछू बुधि पाय।।

बंदन करि सब साधुकुल, बरनत बंस उदार । जनम मरन तें छूटि हैं, गायें-सुनें नर-नारि ॥ ग्राभीनभान सुभान तें, भए सुजान उदार । ग्राति बिचित्र कहाँ लौं कहूँ, ए गुन ग्रमित ग्रपार॥ बसत महाबन पवित्र थल,जो हरि कौ निजधाम । घोष लोक गोकुल ग्रधिक,लीला ग्रति ग्रभिराम॥ जा रज कों सिव बंदहीं, श्रज् ग्रह सेष-सुरेस । हों महिसा नहिं कहि सकत, जानत ग्रापु न लेस ॥

तिनकें सूरज चंद भए, जैसे चंद प्रकास। जनकें भीलकबाहु भयो, चारों चक्र उजास।। काननसिस तिनकें भए, कंजनाभ तिहि जान। बीरभान तिनकें भए, महा नृपित बहु मान।। धरमधीर तिनकें भए, सर्व धरम जा माँहि। तिनकें भए कलिंद जू, सो लंक दुहाई जाँहि।।

कलिंद जू के दस पुत्र भए, तेजभान गुनमान। धरमधीर बलबीर बहु, सील संतोर्घाह जान ॥ जे तन जे धन-बल कहे, जे कृत जैसौ होइ। कंठभान महा बुद्धि जो, मन मेरे पुनि सोइ।। मनोरथ बारंगद भए, चित्रसैन लघु जानि। महापुन्य के पुंज कों, जिहि नव नंद बलानि ॥ नवौ नंद ग्रानंद-निधि, प्रगटे जिनके बाल। नाम लेत ग्रानंद मन,िमटत तिमिर कलिकाल।। सुनंद जानि उपनंद जू, महानंद कलिनंद। नंदबधू नव नंद जे, नंद नंद प्रतिनंद ॥ महाभाग्य महिमा ग्रमित, ज्यों सरदै पून्यौचंद। भक्ति तपस्या तेज ते, प्रगट भए श्री नंद।। पूर्व जनम में द्रोन जो, बड़े बसुन में जानि। धरा नाम जसुधा तहाँ, महातव करि यह मानि।। ब्रह्मा जू आज्ञा दई, ब्रज में जनम सु लेहु। बालक ह्वं कें तूल हो, कह्यों कथा श्रुत एहु।। नॅद-घरनी म्रानंद मय, जायौ मोहन पूत। ि यह सुनि सब परिवार लै, ग्रपुनि घरनि संयूत।। बालक वृंद जहाँ होत है, सब कोऊ मोकों देत। अपनौ सींच्यौ जानि कै, वे लेखत बहु हेत ॥ ं नॉचि-नॉचि गुन गाय हो, पायौ पहलौ दान । श्री बल्लभ कुल कृपा तें, पायौ पद निरवान ॥ जाचक ह्वं के मॉगिहों, श्री बल्लभ पद की रैन । 'रसिक' सदा बल्लभ रही, नैनन बल्लभ बैन ॥ [ ६ ]

राग कान्हरी

भई मेरे मन की बात जु भाई।

श्राजु रैन सपनौ भयौ मोकों, नंद के घर चिल श्राई॥
हरद दूध श्रक्षत दिध-कुंकुम, गोरस सों श्रन्हाई।
जसुमित मोकों बहु पहिराई, कहा बरनौं जो बड़ाई।।
एक पलना पर पौढचौ बालक, मोतिन भूमक लाई।
वज-नारी घर घर तें श्राईं, लाल की लेत बलाई॥
घर घर चौक पूरित बज-भामिनि, बंदनबार बधाई।
ग्वाल बाल सब देत बधाई, रतन भूमि छिव छाई॥
जागि परी चितयौ महारानों, कान्ह कुँवर दरसाई।
'रिसक शीतस' या सुख के कारन, श्रायो बज में माई।।

नंद-महोत्सव —

[ ७ ]

राग ग्रासावरी

जनम सुत को होत ही, छानँद भयो नंदराय ।
महा महोच्छव छाजु कीजै, वढ़चौ मन न रहाय ।।
विप्र वैदिक बोलिकों, प्रस्थान बैठे छाय ।
भाव निरमल पहिर भूषन, स्वस्ति बचन पढ़ाय ॥
जाति कर्म कराय विधि सों, पितर देव पुजाय ।
करि छलंछत द्विजन कों, द्वै लाख दोनी गाय ।।
सात परवत तिलन के करि, रतन छोघ मिलाय ।
करि कनक छंबरिन छानुत, दिये विप्र छुलाय ।।
पढ़ें मंगल गीत मागध, सूत बंदि छघाय ।
गीत गावें हरिष गायक, नचत नट नचवाय ॥
वजनियाँ मन बहौत फूले, बिविध बाजेन लाय ।
जानि मंगल चेरि बाजें, फेरि-फेरि वजाय ॥

धुजा-पताका विविध चित्रित, भवन भवन धराय। बसन पल्लव रचे तोरन, द्वार द्वार बँधाय ॥ वृषभ गाय सुबच्छ हरदी, तेल तन लिपटाय । बसन बरह सुवर्न-माला, घातु चित्र बनाय ।। गोप जाये भेंट लै-लै, दूघ-दिघ सँग लाय। पाग पटुका भगा भूषन, महा मोल सुहाय ।। सुनत ही भई मुदित गोपी, जसोदा सुत जाय। बसन सकल सिंगार भूषन, म्रादि तन भूषाय।। कहा सुख की कहूँ सोभा, भई सो बरनि न जाय। मनहु कुंकुम केसरन मधि, कमल सोभा साइ॥ लये बल करि ग्रांत उताबल, चलीं तन बिसराय। स्रवन कुंडल पदिक हिरदे, पहिर श्रति उजराय।। विविध बसन बनाइ सिर तें, खसे कुसुम बरपाय। नंद जू के भवन बैटीं, बलय प्रगट लखाय।। म्रति बिराजित भई कुंडल, हृदै प्रेम बढ़ाय । बहुत दई ग्रासीस यौं ही, रहौ वृज सुखदाय।। भई रस उनमत्त नाचत, लोक लाज गमाय। ग्रजनि जनम निसंक गावें, हुदै प्रेम बढ़ाय ॥ बाजे वाजत जनम उच्छव, विविध धुनि उपजाय। नंद के घर कुप्एा ग्राए, धर्म सब प्रगटाय॥ गोप नाचत, दूध दिध घृत रसनि सब सनवाय। विवस तकि नवनीत लोंदा, हाथ डारि उड़ाय ।। बड़े मन ब्रजराज सूषन, बसन गाय मँगाय। सूत मागध विप्र बंदी, करे बोलि विदाय।।

घरन पठये मनोरथ सब गुनिन के पुरवाय । हरि श्रराधन श्रौर सुत कौ, उदौ हिरदें लाय ॥ ग्रह पुजाये गनक उत्तम, भली भाँति बुलाय। दै श्रसीस चले भवन प्रति, परस्पर बतराय ॥ दै बड़ाई कंठ भूषन, बसन हार श्रनाय । नंद दीने पहिर फूली, फिरत रोहिनी माय॥ सकल बज में भई संपति, रमा रूप बसाय । करन लीला 'रसिक प्रीतम', रहे बज में छाय॥

# दोहा #

धन सुक मुनि धन भागवत, धन्य यही स्रध्याय। धन्य-धन्य 'प्रीतम रसिक', गायौ सरस बनाय।।

कृष्ण का पलना— [ = ]

राग आसावरी

पलना फूलन गूँ वि बनायों। जाई जुही चमेली चंपा, कनेर सुरंग सुहायौ। रायबेल गुलतुर्रा सोहत, बीच फोंदना लै लटकायौ॥ लैकर गोद स्याम सुंदर कों, जसुमित पलना में बैठायौ। गोद लिए हुलरावत गावत, तन-मन ग्रित ग्रानंद बढ़ायौ। 'रसिक प्रीतम' की बानिक निरखत,

ब्रज-जन निरिख-निरिख सुख पायौ।।

[ 3 ]

राग श्रासावरी

पलना फूल भरचौ नंदरानी। ता मधि भूलत छगन मगनवा, निरखत नैन सिरानी।। नाना बिधि के खिलौना लै-लै, खिलावत मृदु मुसिकानी। 'रसिक प्रीतम' भूलत मन फूलत, किलकत ब्रज सुखदानी।। [ 99 ]

राग रामकली

पलना भूलौ हो नंदलाल। कमलनैन सुखदैन सकल बज, सुंदर जसुमित बाल।। पाँयन नूपुर छुद्र घंटिका, कर पहोंची स्रति चारु। कंठ कंठश्री कर मधि कंकन, उर बघना श्रीर हार ।। स्रवनन कुंडल नासा बेसरि, श्रंजन नयन विसाल। गोरोचन कस्तूरी कुमकुम, तिलक बन्यौ बिच भाल।। श्रलकाविल मुक्ताविल गूँथी, बिच लर लटकन लटकै। सोभा निरखत सब ही की मन, जहाँ तहाँ तें अटकै।। बैनी गुही जसोमित सुंदर, स्याम पीठ पर सोहै। मनहु मेंघ पर नील मेघ छबि, चितवत ही चित मोहै।। परम मनोहर मुरली तेरी, तो ढिंग पलना पौढ़ी। श्रपुनौ पीतांबर कटि कान्हर, श्रपने ही कर श्रोड़ी ।। विविध खिलौना ढिंग राखोंगी, ज्यों भावै त्यों खेलि। मेवा मिसरी भ्रौर मिठाई, माखन मुख में मेलि ॥ जसुमित माइ चाह सों या विधि, अपनौ सुत हुलरावै। हरि लीला यह आनँद की निधि, 'रसिक' सदा ही गावै।।

११ राग स्रासावरी

प्लना भूलत बाल गोपाल। बलि गई इन बदन ऊपर, चारु नैन बिसाल ॥ कंठ हँ सुली उरिह बघना, बनी, मोतिन माल। करिं पहोंची अतिहि सुंदर, जटित हीरा लाल।। कुटिल केस सिर पर विराजत, लटिक ग्राये भाल। मनहुँ भ्रलि छौना कमल पर, निरिख मोही बाल ॥ चरन तूपुर कौंधनी कटि, कुँडल भलकन गाल। श्रद्भुत रूप निहारि हरि कौ, होत 'रसिक' निहाल।।

[ १२ ] राग रामकली

पलना भूलत है नंदलांल।
पचरँग रँगी पाट की डोरी, भुलवत ले क्रज-वाल।।
नैन पसारों नेंक निहारां, चंचल नेन विसाल।
वहीत दिनन की ताप हरचों, सुख दान करचों ततकाल।।
कहा बरनों तेरे मुख की सोभा, अलक तिलक मिले भाल।
मनहुँ मेंन सर कुसुम जानि, रस लेंन मिले अलि-जाल।।
प्रथर महारस चुत्रत निरंतर, सुलभ जनावत लाल।
अवह हरत मन जुवती जन को, किर कटाच्छ गोपाल।
प्रवित्त सुत क्रज जन सुखदायक, उर सोहै मिन माल।
जिसुमित सुत क्रज जन सुखदायक, उर सोहै मिन माल।
चिबुक परित हिंग जाय बदन लिख, दुहुँकर परसित गाल।।
देख हँसित मुख हिर को सुंदर, विरह मिटत जंजाल।
यह लीला सुमिरत गावत में, कियों रस 'रिसक' निहाल।।

[ १३ ] राग धनाश्री

फूली-फूली हो नंदरानी।

श्रपुने लाल कों पलना भुलावित, फूले नंद देख रजधानी।।
फूले गोप गोपिका फूलीं, नाचत गावत मुरित भुलानी।
फूले मागध श्रह वंदीजन, गायक फूले सूत पौरानी।।
फूलो गौ गोपाल पधारे, मन की श्रारित सबै नसानी।
फूले वित्र श्रसीस देत हैं, पिंड्-पिंड वेद श्रलौकिक वानी।।
फूले देव बजावित दुंदुभि, फूलीं सुर-विनता रित मानी।
फूले किव गन गिनत न काहू कों, गिरा श्रानंद फूली न समानी॥
फूली रोहिनी माय मान दें, सब कों श्रादर देति सयानी।
फूल्यौ 'रिसक' न माय भाव यन, निज यह लीला जनम बलानी।।

[ \$8 ]

राग ग्रासावरी

त्रज सुत सुख बिलसत नंदरानी।

कमल नयन को पलना भुलावति।
नैन निरिष्त ग्रँसुग्रन की घारा। तन पुलिकत प्रस्वेद ग्रपारा।।
देखि-देखि मन ग्रचरज ग्रानें। यह सुपनों किथौं सॉचही जानें।
ग्रपुने घरम की करत बड़ाई। मोहि बुढ़ात महानिधि पाई।।
धन्य जनम मैं ही नें लीयौ। मोहि विधिना ऐसौ सुत दीयौ।
ग्रपुने सुत कों उर घरि राखों। काहू न दिखाऊँ कछू न भाखों।।
होइ बड़ौ जब रन जीतैगौ। तब ग्रपनौ करि बज चीतैगौ।
कबहू कहै ग्रनेक कहानी। हँसित जलन गुख लिख मृदु बानी।।
बार-बार कर ग्रंचल फेरै। ग्रलकन की बिथुरन मुख हेरै।
कबहुक लें सुत उर उठि नाचै। लट गोबिंद गहै कर पाछै।।
कज जुवतिन में ठाड़ी फूलै। सुनत बड़ाई त्रिभुवन भूलै।
'रिसिक प्रीतम' की लीला गावै। मन सुद्ध होय महा सुख पावै।।

[ १५ ]

राग रामकली

भूलत पालने नंदनंद।
गहत फुँदना दुहू कर किर, हँसत किलकत मंद।
चुवत मुख तें लार रस, मनों कमल तें मकरंद।
निरिष्ण गोपी श्रितिहि फूलीं, श्रिवर रस सुख कंद।।
चरन कोमल अरुन मानों, नव पल्लव महकंद।
गहि श्रॅगूठा बदन मेलत, पियत रित रस चंद।।
पौढि सिगरे श्रंग नचावत, खेल मिलवत फंद।
'रिसिफ' मेरे मन बसौ यह, बाल लीला छंद।

[ १६ ]

राग ग्रासावरी

ब्रज रानो सुत पलना भुलावति।

निरख-निरख जसुमित गुन गावित । कबहुक ले भुनभुना बजावित । बार-बार ले फिरकी फिरावित ।। चूमत मुख मन मोद बढ़ावित । कबहुक ले स्तन पान करावित । चाह रहत चित अचरज लावित ।

सुत सुख कों कुल देव मनावति ॥

कबहुक दोऊ कर पकरि नचावति।

सुख समूह सब दुख विसरावित।
गोद लियें सुत बाहर भ्रावित। वज जुवितन को खेल दिखावित।।
सुत उछंग हो चंद बतावित। मधुर बचन किह बोलि सिखावित।
बड़भागिनि नँदरानी कहावित। 'रिसकदास' यह लीला गावित।।

[ 29 ]

राग देवगंधार

भूलौ पालने नँदनंदा।
खन-खन खन-खन चूरा वाजें, सन में प्रति प्रानंदा।
ठुन-ठुन ठुन-ठुन घुँ घरू वाजें, तनन तनन सी बंसी।
नेन कटाच्छ चलावत गिरघर, मंद-मंद मुख हंसी।।
खटखट खटखट लकुटी बाजै, चटक चटक बाजै चुटकी।
नंद महर घर सोभा निरखत, मोहन मन में प्रटकी।।
कुहुकुहु कुहुकुहु कोकिल बोलें, भनन भनन बोलें भौरा।
पीपी पीपी पपया बोलें, संगीते सुर दौरा।।
भूभू-भूभू भुनभुन बाजें, फिरक-फिरक फिरै फिरकी।
गुडगुड गुडगुड गुडकी बाजै, प्रेम मगन मन निरखी।।
ढो-ढो ढो-ढो ढोलक बाजै, गुनन-गुनन गुन गावै।
राधा गिरघर की वानिक पर, 'रसिकदास' बिल जावै।।

### ः[ १८ ] `राग श्रासावरी

बारी बारी बजराज कुमर, भूली पलना । छोड़ो किन आर ऐसी, मेरे ललना म देलो देलो बज जुबती जन, ठाड़ी मुख देलें। नैन खोलि मधुरे बोलि, जनम करौँ लेखें।। हा हा हरि नैंक रहौ, बिनवत तेरौ तात । रोस कीजै तन छीजै, काहे ना मुसकात॥ मेरी जिन टारी कह्यी, तेरी हों मात। चाहें सो माँगि लेहु, मन की कही बात॥ श्रँसुश्रा भरे हगन हॅसे, श्रायि गरें लागे 1 'रसिक प्रीतम' करुनांकर, जननी प्रेम पागे।।

[ १६ ] राग श्रासावरी

भूली भूली हो पलना । जिन करी ग्रार हँसी मेरे ललना॥ तुमकों स्रोर मगांऊँ खिलौना। काहे कों हटो खेली मेरे छौना। हों हिंग बैठी तुम्हें भुलाऊँ। गीत नये-नये तोहि सुनाऊँ॥ देख लटकत अपर कैसो फुंदना। दुहुँ कर रमिक गहै नंद न दना। तेरे चरन के नूपुर बाजें। स्रवन सुनत खग मृग जो लाजें।। सद माखन तेरे कर देहों। मुख में मेलि बलैया लैहों।। क्यों रोब मेरी बोहौत दुखन को। मोकों दायक सकल सुखन को॥ हुलरावत सुत कों नंदरानी। 'रसिक' सनेह भरी मृद्र बानी।।

ं २०

राग ग्रासावरी

देखौ भूलत पलना कन्हाई। बाल रूप धरि, बाल भाव करि, जननी के सुखदाई।। कोमल श्ररुन चरन जुग सोहें, दस नख की ग्ररुनाई । मनहु भक्ति अनुराग इक ठौरे, ह्वे इहाँ देत दिखाई।।

ş

बार-बार जब चरन उचावत, नुपुर वाजत पाँइ। मनहुँ भक्न जन ऋति श्रानं दित, उठत उमेंगि रस छाँइ।। कटि किंकिनी विराजत अतिसै, लटकत फुँदना स्याम । मदन भुजंग सोसः पै सोभित, लसत नीलमनि धाम ।। पीतांबर ढाँपत ग्रांग जननी, चरनन देत उठाय । मनहु नील घन छाँह दामिनी, विच-बिच प्रगट लखाय ।। कर ग्राँगुरी मुंदरी दस राजे, नख चंद्रन के पास । मानहु मनिधर पियन चले हैं, सुधा महा रस श्रास ॥ दुहुँ कर पहौंची रतन जटित नग, ता ढिंग फुँदना लटके । मानहु अलि कुल सब एकत्र ह्वै, चलत द्वार पै अटके ॥ वाजूबंद जरे नग हीरा, उठत स्रनूपम जोति। मनहुँ स्याम रस महा सिंधु तें, सुधा प्रगट सी होति ॥ कंठाभरन खच्यौ रतनन सों, हरि के कंठ लग्यौ। मानहुँ गह्यौ स्रासरी उरगन, बघनाँ देखि भग्यौ।। उर सोहै मोहै सबकौ मन, बघनाँ दुहुँ दिस बॉक । ज्यों श्री उकसि न सकै रूपी बज, श्ररी कौन ह्व राँक।। ता ढिंग पदक विराजै श्रद्भुत, मुकता रतन जर्यौ। मनहुँ हुदै में हरि जुबतिन कौ, सुध श्रनुराग धर्यौ।। चिबुक बिराजत बदन चंद में, उपमा एक खरी। श्रधर विव तहाँ दसन लगत, मानों च्वै इक वूँद परी ॥ कहा कहों श्रधरन की सोभा, बरनी न जाय ग्रपार। मनहुँ कमल तें उदय मैंन रिव, चुवत कुसुम रस सार ॥ नासा मुक्ता भूषन सोहै, ता मधि सोहै लाल। मनहुँ दुहुन के मन बिच सोभित, ये ग्रनुराग विसाल।।

स्रवनन मकराकृत दोऊ कुंडल, भलकें लिलत कपोल ।
मानहुँ लावन्य सरिस में, मिलि दोउ करत किलोल ॥
बदन कमल अलकाविल राजें, उपमा अद्भुत एक ।
जोरि पाँति सुर मानों बैठे, पीवत अमृत अनेक ॥
मलयज तिलक बीच मृगमद कौ, ता मिश्र मुकता-विंदु ।
रद गयंद अलि भज्यौ उरिष, मान गढ़ में घुसि रह्यौ इंदु॥
लटकत भाल सीस तें भूषन, अति राजत है बोर ।
मानहु केस सिंधु तें आयौ, मगन भयौ रिव भोर ॥
बैनी गुँथी कुसुम आभूषन, राजत हिर की पीठि ।
मानहुँ सिढ़ी सम्हारो मनमथ, चढ़न जुवति जन दीठि ॥
ऐसौ रूप बिलोकत काकौ, धीरज रुवयौ रहै ।
बज जुबतो सबहिन के देखत, हिर कर आन गहै ॥
जसुमित मन बालक जुवतिन कों, मनमथ रूप धरें ।
अवरज 'रिसक' बाल लीला में, लीला और करें ॥

## [ 88 ]

राग बिलावल

जसुमित सुत को पलना भुलावै। परिस चिबुक मृदु बचन सुनावै।
मो सों लालन कहाँ मेरी मैया। ऊंची टेरि बुलावौ गैया।।
बोल सुनावौ तोतर बितयाँ। सीतल करौ लाल मेरी छित्याँ।।
बोलि लेहु बाबा किह तातिह। मैया किह जु राम मुसवयातिह।।
बचन सुनत ब्रज जुबती ठाड़ी। तोसों कहत प्रीति अति बाढ़ी।।
ऊँचे सुर मधुरे किन गावह। नाचत नुपुर सदद सुनावह।।
हँसत जाय ढिंग चुटकी बजावें। किर कंठिह गुलगुली हँसावें।।
देखाँ मेरे सुत, हौं किरकी किराऊँ। नीके किर भुनभुना बजाऊँ।।

कबहुक दरपन कर लै दिखावै। श्राँगुरिन गहि यह कौन कहावै। हॅसत बदन लिख लेत बलैया। जिन लगौ दीठि सुतिहि मेरी देया।। केबहूँ हम मीड़ै दोऊ कर सों। पोंछत जननी छोर ग्रंचर सों।। कबहुक कर ले आँ गूठा चूसै। वर्ज जन के तन मन धन मूसी।। कर पहोंची फुँदना मुख मेले। बदन जम्हाईं मुग्ध तन खेले।। चरन कमल दोऊ कर पकरे। तूपुर घुनि सुनि स्रवन मन धरे॥ करवट लेत किंकिनि धुनि बाजै। सब्द सुनत कोकिल मन लाजे।। लाल तेरे मीत बुलावन भ्राये। तिनके संग खेली हित भाये।। धरी तेरे ढिंग मेवा मिठाई। मुख में मेली ल मन भाई॥ बैठि सबन में तोहि सिगारों। भूषन वसन विविध तन धारों।। भरी तबकरी धरे खिलौना। खेली हँसी मेरे स्याम सलौना।। तेरे पलना की पचरंग डोरी। लटकत है फुँदना छवि जोरी।। विविध कुसुम की बंदन माला। बाँधी हैं तेरे पलना लाला।। ऊपर ढँक्यौ पटोरौ पीरौ। पलना जड़चौ रतन नग हीरौ॥ गोलोचन को तिलक सँभारो। विच मुकताहल विद् सुधारो।। भौह निकट मिस बिदा सोहै। दीठि न लगत हुदै मन मोहै॥ दिध मथि सद नवनीत निकारों। मुख में मेलि अपुनपौ वारों।। श्राश्रो गोद प्रान के प्यारे। ग्रँगन खिलाऊँ बैठि लला रे॥ हुदं लगावत चूँमित मुख कों। धन्य करत जसुमित सब सुख कों।। जसुदा अपनी भाग सराहै। बालक लीला मन श्रबगाहै।। बोलहु कछु देखों दोऊ दितयाँ। श्रव ही तनक दूध उपजितयाँ॥ लाल! तेरी मुरली ढिंग राखी। उठो बजाग्रो हो बैनु सुभाखी।। दूरि भयौ जा तें बज ग्रँधियारौ । स्याम सुंदर मेरौ जग उजियारौ॥ कब मेरौ ढोटा पॉइन चिल है। बल संग लै बैरी दल दिल है।। तेरे पास रखी तेरी लकुटी। लैकर लाल चढास्रो भ्रकुटी।। इहि बिधि कहत जननि जजरानी।

'रसिक प्रीतम' बोलत मृदु बानी।।

### वाल-क्रीड़ा---

[ २२ ]

राग कान्हरौ

सुमिरों नंद राजकुमार। नंद ग्रॉगन करत रिंगन, बदन बिथुरे बार ॥ चरन तूपुर किंकिनी कटि, कंठ कठुला हार। करन पहोंची उरसि बघनाँ, तिलक चारु लिलार ।। सुनत फिरिकें चिकत चित, निज किकिनी भनकार। ठिठिक दौरत करत कौतुक, हॅसत परम उदार ।। पंक लेपन थ्रंग कीन्हें, नचत नयन सुढार। करि बड़ाई लेत जननी, गोद मोद श्रपार।। गहत बछरा पूँछ, राजत रूप जीत्यौ मार। देखि परबस हॅसत गोवी, मुग्ध तजत श्रगार।। कूर के ढिंग जात खेलन, फिरत जननी लार। काज बिसरत सबै ग्रह के, बिग्रहता के भार ।। बालकन संग राज लीला, करत अज घर द्वार। देत श्रानंद जुर्वात जन कों, पठई गृह-गृह चार ।। करत चोरी भवन प्रति धॅसि, लेत गोरस सार। बैठि जैंमति निडर पति लों, परिस राखी थार ॥ देत माखन बन-चरन कों, बॉटि-बॉटि ग्रहार। खनत चुहरी निपट बालक, भजत दै कर-तार ॥ मात के ढिंग लगत सूधे, साधु मनहुँ खरार। गोपी देति उराहनौ, जुरि श्राईं सबै सँभार॥

सुमिर कियौ संकेत गोपी, हॅसत क्रूँठी रार। बारि डारों निरित्त सोभा, 'रिसक' बारंबार।।

#### [ २३ ]

राग रामकली

दोऊ भया घुटुरुवन चलत।
हरत दुख बज भूमि कौ, दै मोद दैत्यन दलत।।
प्रम्नक विथुरीं बदन मृगमद, तिलक सोहै भाल।
हगन ग्रंजन भौंह विदुका, ग्रधर रिसत रसाल।।
कंठ वघना चरन नूपुर, किंकिनी कल नाद।
करन पहींची हुदै माला, सब्द सुनि ग्रहलाद।।
देख जसुमति जनम श्रपुनौ, सुफल मान्यौ चाव।
'रसिक' पार्व कौन हरि कौ, वाल लीला भाव।।

#### [ २४ ]

राग ईमन

सोहत पाँय पैजनियाँ। नूपुर धुनि बाजत, कटि किंकिनी बनी,

श्रति सुँदर श्रति सुरंग तनियां।।

कर पहोंची, भुज बीच वाजूर्बद, उर वधना,

कंठ कीस्तुभ मनियाँ।

लर लटकन सिर बैंनी गुँथी, कर लकुटि,

'रसिक प्रीतम' कों लेत घाय कनियाँ।।

#### [ २५ ]

राग हमीर

तूपुर धुनि मिलि बाजत सोहें, पॉयन पैजनियाँ। कटि किंकिनो बनी श्रति सुंदर, श्रति रंग-रंग तनियाँ॥ कर पहोंची भुज विच बाजूबंद, उर बधना कंठ कौस्तुभ मनियाँ। लर लटकन सिर बैनी गुँथी, कर लकुटी,

खेलत 'रसिक प्रीतम' को लेत धाय कनियाँ ॥

[ २६ ]

राग रामकली

बैठि ब्रजजन खिलावित हैं, नेह करि श्राधीन ।
लैकर लडुग्रा कहत नाँची, गावत परवीन ।।
पादुका उदपान-पीठक, लै श्राग्रो हम पास ।
गिह उठावत बाँह हिर तब, गहत मनिह हुलास ।।
बदन चुंबत उर लगावत, मोद हियें श्रपार ।
कबहु भेंटत भुज पसारत, गोबिंद परम उदार ।।
कहा बरनौं बाल लीला, कहत श्रावें छेह ।
'रिसक' ग्रानंद परम ही सों, खेलत ब्रजजन गेह ।।

[ २७ ]

ुराग टोड़ी

जैसें जैसें बंसी बाजै तैसें नाचें। पाँय पैजनी ग्ररु कटि किंकिनी रव, तैसैई सप्त सुरन सांचें॥ बिच बिच बाललीला भाव दिखावत,

त्यों-त्यों बज जुबतिन में हास माँचें। मिलन की लालसा उपजत मन में, हॅसि न सकत बिरह ग्राँचें॥ ऐसी ग्रद्भुत लीला स्रवन सुनत तें,

ग्रति ही मूढ़मति मन न राँचें।

'रसिक प्रोतम' को यह छवि निरखत,

देव मुनि-नारद सारद कहत न बाँचें ॥

बुलावति जसुदा तोतरे बोल।

भ्रपने सुत की करत प्रसंसा, दुहुँ कर परिस कपोल। कर भ्रापो गिह निरिष्ठ नचावित, भ्रानंद हुदै अतोल। श्रपुनौ जनम सुफल किर मानित, हुग सिर मुदित श्रहोल।। कबहुक ले हिरदै सो चाँपत, चुंबत देत तमोल। 'रिसक सिरोमिन' धन बजभूषन, बालक भ्राप-भ्राप लोल॥

#### [ 38 ]

राग टोड़ी

देखि दरपन में कहत गोपाल।
ग्रारी मैया! यह कीन दूसरी, मोही सी तेरी लाल।।
याहि गोद लें बैठि जिमावत, हों न जैऊंगी श्राज।
हों बाबा की गोद बैठि हों, ले अपुनी सब साज।।
चोंखूंगी गैया में अपुनी, खेलोंगी ब्रज माँहि।
जाइ बसोंगी गोपिन के घर, छुश्रों न तेरी छाँहि।।
मुत के बचन मुनत नंदरानी, बात कही समुभाइ।
तेरी ही प्रतिबिंव लढ़ैते, दरपन माँभ लखाइ।।
जो तू मेरी कही न मानें, दरपन हुदै लगाइ।
कहाँ दूसरी, मेरें तूही पूत, हों तेरी माइ।।
बाल बिनोद मुग्धता रसमय, बरन सकै को मूढ़।
'रिसक'प्रगट ब्रत ब्रज जुवितन की, ग्रंतर भाव निगूढ़।।

[ 30 ]

राग रामकली

खेलत मदन सुंदर श्रंग।
जुबित जन मन उमाँग निरखत, विविध भाव श्रनंग।।
पकिर बछरा पूँछ ऐंचत, श्रापु दिसि किर जोर।
बच्छ लें भाजत हरी कों, जुबित जन की श्रोर।।
देखि परबस भए प्रीतम, भयौ मन श्रानंद।
मोह श्राकुल भईं व्याकुल, गई लाज श्रमंद।।
कोऊ देखत गहत कोऊ, हँसत छाँड़त गेह।
करत भायौ श्राप मन कौ, प्रगट किर निज नेह।।
श्रित श्रलौकिक बाल लीला, जानी क्यों हु न जाइ।
मुग्धता सों महा रस सुख, देत 'रिसक' मिलाइ।।

#### [ 38 ]

रागिनी धनाश्री

देखि प्रतिबिंब गोपाल खिलावै।
लै लडुग्रा मेलत वाके मुख, खेलत संग बुलावै।।
बोलि कहैं उठ चिल रे भैया! हठ किर-किर पकरावै।
ग्रपुनौ हार उतार कंठ कौ, वाके गरे पहिरावै।।
मधुर बचन किह हित किर नीके, मधुरे बोल सिखावै।।
ग्रपु ग्रंग ग्राभूषन ग्रपने, कर लै वाहि दिखावै।।
ग्ररी मैया! हौ कहा करों यह, खेलन संग न ग्रावै।
मेरी कही बात नहीं मानै, योंही मोहि बिरावै।।
तू हठ किर कर गिह किन याकौ, मेरे संग पठावै।
सुत के बचन सुनत नंदरानी, ग्रानंद हिएँ बढ़ावै।।
बाल-केलि रस महा मुग्ध कर, सबहिन के मन भावै।
'रिसक प्रीतमस्'मिरत निस-वासर,गावत ग्रित सुख पावै।।

माखन-चोरी---

---

[ ३२ ]

राग काफी

कहूँ अकेले करि पाये प्रीतम, लै बैठी गोपी गोद,

सिखवत चोरी के मिस, ग्राग्रोगे मेरे गेह।

सामग्री घरि राखी, छोंके पै सिद्ध करि,

काढि लीजो, ग्रयने मन में जिन करो संदेह ॥

जिन कोऊ ग्रौर छिएँ, यह बढ़ौ ताप हिएँ,

श्रकेले ही भोजन करो, बरसाश्री नेह।

'रसिक प्रीतम' हम ग्रावेंगी जसोमित के ग्राग,

तुम ऋपुने मन में, जिन कीजो छेह।।

#### [ ,33 ]

राग नट

श्रटपटी वालक लीला स्याम ।
कोऊ न जानें कौन समै हरि, घँसत कौन विधि धाम ॥
चाक चढ्यो चित रहत हमारौ, सोच रहत चारौ जाम ।
करि न सकें सुधि, कछुग्र न भावै, घर कौ करें न काम॥
भवन प्रविस क्यों करत न भोजन, कछुक करौ विसराम ।
सुचितै ह्वै तुव वदन विलोकें, सव वज जन श्रमिराम ॥
हम तेरी, घर-बार तुम्हारौ, चोरी कौ कहा काम ।
'रसिक प्रीतम' इहि विधि नित खेलौ, श्रपुने गोकुल गाम॥

#### [ ३४ ]

राग कान्हरी

भावै हरि जू की उिह हेरिन । जब चोरी मिस धँसत भवन में, चारहु श्रीर हगन भुज फेरिन ।। गनि-गनि घरत चरन घरनी में,चिकत विलोक्ति श्रुँगुरिन टेरिन। 'रिसक प्रीतम' की बानिक निरखत,

रहि न सकत हियरा श्रोसेरनि ॥

[ ३५ ]

राग यासावरी

श्राछे बज के खिरक रमाने बड़रे बगर।
नव तस्ती नव तरिलत मंडित, श्रगनित सुरभी हूंक डगर॥
जहाँ तहाँ दिघ मथन घमरके, प्रमुदित माखन चोर लंगर।
मागध सूत बदत बंदीजन, लिज्जित सुरपुर नगरी-नगर।।
दिन मंगल दिन बंदनमाला, भवन सुवासित धूप श्रगर।
कौन गिनें 'हरिदास' गहर गुन,

मिस सागर श्रीर श्रवनी कगर।।

ि ३६ ]

राग नट

जसोदा! सुत को चरित सुनाऊँ।
ढूँढ़ि लेत जहाँ तहाँ तें माखन, जो घर माँहि दुराऊँ।।
कोटि उपाय करें हू नीकै, नैक पकरि नहीं पाऊँ।
बुद्धि गही हढ़ राखि हृदै में, नीकै हाथ लगाऊँ।।
देखत ही दुरि जात भवन में, जतन कियै न लखाऊँ।
'रिसक प्रीतम' लरिकाई की हों, बार-बार बिल जाऊँ।।

[ ३७ ]

राग नट

माई ! कैसौ श्रनोंखौ खेलिवौ । श्राइ भवन धँसि, चोरि दूध-दधि,

देत किपन कों, नैक मुख में न मेलियौ।।
लिरकन कों चूहँटी दै भाजत, हँसि पग सों पग ठेलियौ।
देइ न कोउ दिखाई भवन में, दूध दही घृत रेलियौ॥
कहौं कहा कबहुँ क धँसि घर में, गिह भुज सों भुज पेलियौ।
'रिसक प्रीतम' जसुमित सत गुन निधि, सुकए बसन सँकेलियौ।।

[ ३८ ]
राग सारंग

तेरौ लालन करन ग्रटपटी, कैसै सहें जसोदा माय। लिरका लियें संग बन भैया, धँसत भवन में ग्राय।। श्रौसर बिनु छोरत बछरन कों, खीभे हँसत हँसाय। चोरी किर पकवान ग्रादि दै, कछुक स्वाद किर खाय।। ता पाछ दिध-दूध उतारे, ग्रापही करत उपाय। भोजन कर भवन में बैठौ, हरे-हरें चित चाय।। कर पय पान उठें चोरी कों, चंचल चमिक पराय। उबरौ बाँट देत बँदरन कों, सबहिन भागि बनाय।। मन श्रनखात देखि भाँड़े बहु, फोरत बैंत चलाय। जो कछु चोरन कों नहीं पावै, गृहपित पै कुढ़ जाय।

हाथ न पहुचै तहाँ लैवै कों, विविध उपाव रचाय। पींढ़ा पै ऊखल ग्रोंधी धरि, उभकें ऊँच चढ़ाय।। वासन छेद करै पय जानत, पीवै श्रोक लगाय। दिध बूरौ पकवान ग्रादि के, वासन देत गिराय।। श्रॅं धियारे में धर्चौ प्रकासै, श्रंग दीप प्रगटाय। समी जानि गृह काज करन की, चोरत चित न डराय ।। ऐसी बरनों किती ढिठाई, नित नवीन छल छाय। यहाँ देखी कैसी सूधी ह्वै, बैठै गुन पलटाय ।। दुहुँ दिस देखत हॅसी जसोदा, पुत्र दोस विसराय। चयल वाल चित धरी घूतता, नेह उमंग बढ़ाय।। डरचौ जान सुत कों नंद रानी, वेगहि लियौ उठाय। लै चुंबन सुत मुख को रानी, लियौ भ्रंक लिपटाय ॥ यह लीला हिय बसौ निरंतर, श्री बल्लभ सरन सहाय। बाल-केलि मय रस रसिकन कौ, गावत 'रसिक' मल्हाय ॥

[ ३६ ] राग हमीर

मोहि कहत हो चोर, कहो किन कीनी चोरी। बिन दीने मै कहा लियो है, ऐसी न जानत हो रो।। ग्राप सिखाय बताय सबै बिधि, ग्रब तुम दैन उराहन दौरी। साँची बात 'रसिक प्रीतम' की, लरिकाई जानी जसुमत भोरी॥

जागरण— [ ४० ] राग भैरव

लालन ! जागो हो, भयौ भोर । दूध दही पकवान मिठाई, लीजै माखन रोटी बोर ॥ विकसे कमल बिमल बानी सब, बोलन लागे पंछी चहुँ ग्रोर । 'रसिकश्रीतम' सों कहत नंदरानी, उठ बैठौ हो नंदिकसोर ॥ [ 88 ]

राग रामकली

भोर भयौ जागो हो लालन ! कहा तुम ग्रजह रहे हो सोय। पियौ घार ग्रपनी घौरी की, जातें पृष्ट देह बल होय। बैनी गुहो देह हग ग्रंजन, मिस बिंदुका लेहु मुख घोय। हॅसत बदन सुख सदन निहारों, नॉन्हीं-नॉन्हीं दितयाँ दोय। देरत ग्वाल बाल खेलन कों, गौ-रंभन चहुँ ग्रोरन होय। ब्रज जन सब ठाड़े मुख देखत, ग्रांत ग्रारत बारत सब कोय।। उठि बैठे, लिये गोद जसोदा, सुंदर सुत सोभा तिहुँ लोय। 'रिसक प्रीतम' जननी गरें लागे, माँगत कान्हा रोटी रोय।।

[ 68 ]

राग विभास

मैं जान्यौ जागे कन्हाई, जातें जसुमित तेरे घर श्राई। मेरें पिछवारें वैसे ही सुरन सों, किनहू मुरली मधुर बजाई॥ जनम सुफल करि बिनती चित्त घरि,

ग्रपनौ कान्ह किन देहु जगाई । लेहु उछंग मोहन कों जसुमति, ग्रॉगन ठाढ़ी गोपी मुख देखत, हँसत 'रसिक' बलि जाई ॥

श्राार-

[ 88 ]

राग रामकली

हरि मुख देख बाबा नंद।

कमल नैन किसोर मूरित, कला सोलह चंद।।

सीस मुकुट जराय जगमग, मोर पुच्छ सुरंग।

हॅसिन बिगसिन लसिन मम घन, ठाड़े लिलत त्रिभंग।

कटि किकिनी भनकार भनकत, संगीत उठत तरंग।।

बदन पर अलकं बिराजत, मानों बल्लभ ध्रंग।

लाल लकुटी कर जु सोभित, चाल हस्ति मतंग।।

पाय नूपुर श्रतिहि हनभुन, शब्द उठत उमंग।

पीत पट सुभ कंघ सोहै, घन छटा मानों संग ॥
मुक्त-गुंजामाल उर पर, किथों त्रिबैनी गंग ॥
ऐसी सोभा निरिख मोहन, नर्तत सदा सुधंग ।
'रिसकराय' दयाल लीला, गिनत भ्रनत न रंग ॥

[ 88 ]

राग सारग

बन्यौ माई ! पगा स्याम सिर नीकौ । धोती श्रौर उपरना श्रोढ़ें, श्रौर गहैनौ मोती कौ ॥ श्रंग श्ररगजा कमल हाथ में, मिलौ भावतौ जी कौ । नैन चकोर चंद मुख निरखत, 'रसिकप्रीतम' सबही कौ ॥

[ **8**X ]

राग विलावल

सुंदर स्वरूप ग्रति सेवा सों सरस रस,

मारग प्रबीन यातें ज्ञान हू कथत हैं। तैसौई बागौ बनाय, तैसीयै भृकि रही पाग,

चंद्रिका सँभारि नीकै फेटा हू कसत हैं॥

मोती माल गुंज हार, हिएँ पदक कंठ लाल,

सूथन सँभारि चरन जेहर सजत हैं।

करिक सिंगार गिरिधारी जू कौ बार-बार,

श्रारसी दिखाय 'हरिरायजू' हँसत हैं॥

[ ४६ ]

राग सारंग

श्राज श्रति राजत नंद किसोर । सिर पर कुलह टिपारौ सोहत, धरें पखौग्रा मोर ॥ मल्हकाछ कटि बॉधे फेंटा, सरस मुगंध दुछोर । बलि-बलि सुंदर बदन कमल पै, 'रसिकप्रीतम' चितचोर ॥

#### [ 88 ]

राग सारग

कुलैह की की पाग, सिरपेच ग्रति जगमगै,

चमक रही चंद्रिका चंद बारे।
लाल ढिंग लटक भिर भौह की चटक पर,

मोती लर भाल मानों उदित तारे।।
सघन घन कांति तन जटित भूषन दिपत,

निरिष्ठ गिरिघरन दुख दुंद टारे।
काछ कछि मल्ह 'हरिराय' बैनी गुही,

पीत पट फरहरन फवत भारे।!

कलेऊ--

[ 85 ]

राग विलावल

जसोदा मिथ-मिथ प्यावत घैया।
कर तबकरी धरत है श्रागै, रुचि सों लेत कन्हैया।।
बहुरि धरत हरि लेत हैं पुनि-पुनि, सुंदर स्याम सुहैया।
उबरचौ दूध धरौ बेला भिर, पीवत कान्ह नन्हैया।
मदनमोहन भोजन को बैठे, परसत लै कर मैया।
खटरस के जुप्रकार धरे सब, निरिख 'रिसक' बिल जैया॥

[ 38 ]

राग रामकली

हा हा लेहु एकौ कौर।
बहुत बेर भई है भूखें, देख मेरी श्रोर ॥
मेलि मिसरी दूध श्रौट्यौ, पियौं होइ है जोर।
श्रबही खेलन टेरि हैं, तेरे खार भयौ श्रित भोर।।
जागे पंछी द्रुम द्रुमन प्रति, करन लागे सोर।
खेलिवे कों उठि भगौगे, मानों मोर निहोर॥

१. बच्चों के लिए बनाई हुई स्वादिष्ट छोटी रोटी।

लेहुँ ललन बलाय तेरी, छोर ग्रंचल छोर। बदन चंद बिलोक सीतल, होत हिरदी मोर॥ व बैठि जननी गोद, जेंमन लगे गोविंद थोर। 'रिसिक' बालक सहज लीला, करत माखन चोर॥

# [ X0 ]

राग रामकली

मानहु बात लालन मेरी ।
करो भोजन रारि भूलो, हो माता जू तेरी ॥
दूध दिध नवनीत चृत पक्व, परोसि राखे थार ।
कहा लोटत धरिन में, मेरे लाल ! होति प्रवार ॥
गोद बैठो हों जिमाऊँ, गाऊँ तेरे गीत ।
खेलिवे कों तोहि बोलत, ग्वाज तेरे मीत ॥
कहा जाकों जाय टेरों, बैठे तेरे पास ।
करों दिध मंथान, उदयो सूर्ज कमल विकास ॥
मात के सुन बचन, हाँस उर आइ लगे गुपाल ।
कियो भोजन दिया स्रित सुख, 'रिसक' नैन विसाल ॥

# [ 48 ]

राग विलावल

सोहत दिध की छींटें, स्याम सलौने गात।
मॉगि-मॉगि लै खात रसीले, बल-मोहन दोऊ भ्रात॥
जननी के कर तें लै दोऊ, खेल खात उछरात।
दिध ऊपर मिसरी कछु लैकें, मुदित मिलावत खात॥
ग्रीर मिलत में होत बिलंव तब, लोट घरनि में जात।
'रिसकप्रीतम' सों करत निहोरे, रानी जसुमित मात॥

### [ ४२ ]

राग गौरी

घैया पीवत सुंदर स्याम ।

मिथ-मिथ देत जसोदा मैया, एचि सों लेत घनस्याम ।।

जल भ्रँचवाय बदन पुनि पोंछची, श्रामूषन सब घरे उतार ।

सूक्षम भूषन रहे भ्रंग प्रति, सो छवि निरिष्ठ जनि बिलहार।।

दूध भात फिर दियौ रोहिनों, एचि सों खात भनोहर बाल ।

जल भ्रँचवाय बीरों दई जननी,

यह छिब निरवत 'रिसक' निहाल।।

[ ५३ ]

राग ललित

गोद बैठाय जिमावत सैया।
लै श्रोदन घृत सानि जसोदा, श्री मुख मेलत कुमर कन्हैया।।
श्रास-पास ब्रज के सब लिएका, संग सखा बल भैया।
खेलत खात हँसाति लाड़िलो, जसुमित लेत बलैया।।
रुचि प्रपनी सों भोजन कीन्हों, कछु पीयौ कर घैया।
'रिसक' सुहित बीरी श्रारोगत, जे पठाइ नॅदरैया।।

[ 48 ]

राग ईमन

जोई जोई भावै, सोई सोई लीजै।

तुम्हारे काजें करि करि लाई, मेरौ सुफल स्रम कीजै।।

ग्रम्हारे काजें करि करि लाई, मेरौ सुफल स्रम कीजै।।

ग्रम्हार मलाई माखन मिसरी, ग्रम्ह ग्रोट्यौ पय पीजै।

ग्रोदन विजन स्वाद सबरे रस, भोजन छिन छिन लीजै।।

जेंवौ बेगि खेलियों पाछै, भोजन में मन दीजै।

दैहौं विविध खिलौनां तुमकों, मेरौ कह्यौ पतीजै।।

ग्रम्लक सँभार बीजना ढोरों, पाछें विदु लगीजै।

'रसिक प्रीतम' जननो सँग जेंवत, बाल लीला रस भीजै।।

[ xx ]

राग नट

जेंबौ ललन मेरे बारने। छाँड़ि देहु हठ ग्रीर खेलिवी, मेरी कह्यी मानि,

विनवत जेंवन कारने।।

परोसी घरी होति थारी सियरी, चलहु लै वचन निवारने। 'रसिक प्रीतम' जेंबी वेगी श्राइ वल श्रागे, दुरमद दानव मारने ॥ राग विलावल [ xe ] गो चारण —

बज तें वन कों चलत कन्हैया। ग्वाल मंडली मधि चल मोहन, पहैलें चराईं गैयाँ।। नंद सुनंद गोप गोपीजन, जगुमति रोहिनी मैया। बड़रे ग्वालन कों सुत सोंपत, पुलकित लेत बलैया॥ दिध स्रोदन भाजन भरि छीकें, एकन कांधे चलेया। मुरली मधुर बजावत गावत, हिर हलघर दोऊ भैया।। बैठे जाय सघन वन अंतर, गों दुहि मथत हैं घैया। म्रापुन पीवत ग्रौरन प्यावत, 'रिसक' निरिख वल जैया।।

[ 20 ]

राग सारग

गाय चरावन चले प्रभात। कर गहि वेनु लकुटि करि बॉधें, पीतांवर फहरात ॥ श्रागे घेनु हाँकि ग्वालन संग, पाछै लिंग बतरात। दै संकेत चलत बढ़ि श्रागै, फिरि-फिर देखत जात।। श्रति श्रातुर वज जुबतिन को कछु, सेन देत मुसकात। नव निकुंज सकेत ठौर कौ, मिस करि संग लगात ॥ श्रति सुजान काहू न जनावत, श्रपने मन की बात। मोहन सबन बाल लीला में, ढिंग खेलत न ग्रघात।। गूढ़ चरित रस भरित कृष्ण के, हिरदे में न समात। 'रसिक सिरोमनि' हरि लीला रस, तजि के कछु न सुहात ॥ छाक--

্ব খ্ৰ

राग सारंग

भैया हो ! ग्रबहु छाक नहीं ग्राई ।
भई ग्रबेर भूख लागी है, काहै बेर लगाई ।।
देखों तो मारग में सब मिलि, कौन हि ग्राज पठाई ।
भूलि परी है किधों बिपिन में, पेंड़ें नॉहिं चलाई ॥
किधों हमारे प्रेम बिबस तन, वा पै चल्यौ न जाई ।
किधों गोपाल लेत बोलित है, गदगद सुरन सुहाई ॥
रहे गोपाल ग्रकेले जब-तब, ग्वालिन निकट बुलाई ।
ग्रालिंगन दें ग्रधर महा रस, सीस छाक उतराई ॥
टेर देत ग्वालन कों मोहन, ढिंग ही छाक है पाई ।
'रिसक प्रीतम' को मधुर नाद सुनि, ग्वाल मंडली धाई॥

[ xe ]

राग सारंग

लाड़िले ! तुमकों छाक लै ग्राई ।
बहुत बार के भूखे जानि कें, जसुमित मोहि पठाई ।।
बीच मिले मृग नाद विमोही, जिन यह ठौर बताई ।
चरन कमल के चिह्न विलोकत, स्रम सब गयौ भुलाई ॥
ढिंग ग्राये सुन वचन मनोहर, ग्रारित ग्रित उपजाई ।
बेनु नाद मिं स्रवन सुधा धँसि, बिरहा ग्रिगिन बुक्ताई ।।
सुख निरखत ग्रपुने मोहन कौ, छाक तरें उतराई ।
मुख चुंबन दैं 'रसिक सिरोमिन', ग्वालिनि गरें लगाई॥

[ ६० ]

राग सारंग

लीजै लालन ! अपुनी छाक । जब तें तुम बन भ्राये, तब तें रहत चढ्यौ चित चाक ।। देखि लेहु नीके करि सगरे, कीन्हे बहु विधि पाक । भोजन करों देखि छाया में, सीतल उनई ढाक ।। हों हूँ ढिंग बैठों ज्यों उतरै, मो चरनन की थाक। मन भावै त्यों खेल करौ तुम, श्रागै मेरे निसाँक।। पूरौ सकल मनोरथ मेरे, हौ श्राई इहि ताक। 'रसिक प्रीतम' कब के बिछुरे हो, मिलन श्राई हों नाक।।

[ ६१ ]

राग सारंग

पीत उपरना वारे ढोटा, कबहू की टेरत ग्वालिनी। छाक बनाय ले श्राई विविध विधि, कालिंदी तीर उपहारिनी।। कहा लेउ ऐसी गाय चराइवे में,

जाइ सँभारी क्यों न छकहारिनी। 'रिसकप्रीतम' तुव रूप विमोही, कुंजन कुंजविहारिनी।।
[ ६२ ] राग सारंग

तुमकों देरि देरि हौं हारी।
कहाँ जु रहे अवलौं मनमोहन, लेहु न छाक तिहारी॥
भूलि परी आवत मारग में, पैड़ो क्यों हु न पायौ।
बूभत बूभत यहां लौं आई, जब तुम बेनु बजायौ।।
देखों मेरे आँग को पसोना, उर को आंचर भीनौ।
'रिसकप्रीतम' प्रभु प्रीति जानिक, धाइ आलिंगन कीनौं॥

[ ६३

राग सारंग

लालन ! केतिक दूर बन ग्रावत । जसुमित मात ग्रोंसेर करत है, ढिंग ही क्यों न चरावत ॥ हारि परी हों यहाँ लों ग्रावत, द्यौस चढ्यौ लिख घावत । बज जन तिज यों दूरि ग्रायवी, सो तुमही कों भावत ।।

रं यह पद परमानंददास के नाम से भी मिलता है। देखिये 'परमानंद सागर' पृ० १३४, पद २६७

चलहु न उठि सो ठौर लाड़िले, जहाँ ये छाक घरावत । कर गिह चले निकुंज भवन में, श्रद्भुत भाव जनावत ॥ छाक घराय यहाँ लों श्रायौ, दौनौं क्यों न बतावत । सीतल ठौर देख भोजन की, सबै हौं हु सँभरावत ॥ गरें बॉह घरि चले 'रिसक' प्रिय, परसत मोद बढ़ावत । गूढ़ चरन गोचारन कौ यह, दास मुदित मन भावत ॥

यशोदा और गोपियों की चिंता—

[ ६४ ]

राग श्री

जसुमित ग्रिति ग्रौसेर करें। ग्रजहु न ग्राये बन तें मोहन, बार बार मन सोच धरै।। छिन-छिन बूभत सब सिखयन सों, दोऊ नैनन नीर ढरै। देखन पठवित बार बार ही, दूरि जहाँ लों खरिक परै।। ग्रिति ग्रातुर मुरली की घुनि सुनि,ग्याकुल क्यों हूँ न हृदै ठरै। 'रिसक सिरोमनि' मिले नंद-सुत, बदन चूमिक ग्रंक भरै॥

६४ ]

राग मालव

लाल ब्रजभूषन मन भावते, नैक बन तें बेगै ग्राव हो।
जसुमित सुत करुना भरे, नैक हिरदै सुख उपजाव हो।।
डोलात बहीपीड़ की, स्नुति जुग कुंडला भलकाव हो।
नाँचत तानन तोरि कें, नैक ग्रलक बदन ग्ररुभाव हो।।
देखत इत-उत भाव सों, नैक चपल नैन चमकाव हो।
उठत रेख मुख चंद्र की, सीतलता हियौ सिराव हो।।
चलन जुगल सृदु गंड की, नैक चुंबन चाव बढ़ाव हो।
ग्रधर सुधा रस पूर सों, मुरली के रंध्र पुराव हो॥

गावत गुन गोपीन के, नैक स्रवनन सब्द सुनाव हो। सुंदर ग्रीवा डोलनी, पलकन की परिन भुलाव हो।। कंठिसरी दरसाय कें, नैक तन की सुध विसराव हो। गजमुक्ता विचका लह्यौ, सो उर पर हार घराव हो।। पहौंची दोऊ कर सोभतीं, नैक फुँदना स्याम लटकाव हो। बाजूबंद भुज में बने, मेरे मन के मांभ गढ़ाव हो।। कटि पीतांबर काछिनी, नैंक नीकै भ्रंग नचाव हो। छुद्र घंटिका बाजनी, ता ऊपर सरस घराव हो।। चलन सो न्यारी भॉति की, नैक नूपुर सब्द सुनाव हो। नख भूषन की ज्योति सों, सकलंकी चंद लजाव हो।। श्रागै गोधन हाँकि कै, नैक पाछै खेल कराव हो। बैंत सु फूलन गूँथि कै, नैक काँधे धरै दिखाव हो।। गोप बालकन मंडली मधि, नायक नैक कहाव हो। नाचत मिस बजभूमि में, नैक चरन चिन्ह उपराव हो ॥ म्रावत बॉये हाथ लै, नैक लीला कमल फिराव हो। बनमाला ग्रलि जूथ कों, नैक कमल फिराइ उडाव हो।। बज जुबतिन के वृंद में, धँसि ग्रपनी ग्रँग परसाव हो। श्रालिंगन बहु भाँति दै, जुबतिन के पूरी भाव हो।। द्यौस बिरह व्याकुल सखी, ली श्रपुने ग्रंग लगाव हो। तुम बिन सूनी साँभ कों, अपुनी अज फेर बसाव हो।। घोष द्वार चिल म्राइ कै, बल सँग म्रारति उतराव हो। दै सुख सिगरे लोग कों, नैक दिन की विरह बहाव हो ।। इहि बिधि बज जुबती कहै, सुनि नंद महर घर ग्राव हो। 'रसिकन' यह बर दीजिये, नित श्री बल्लभ पद पाव हो।।

# [ ६६ ]

राग गौरी

अहो हरि! आवन की भई बेर। मुरलो की धुनि सुनियत कानन, ग्रह गैयन की टेर।। उह देखी नँदनंदन की चिंह, कदम पीतांबर फेर। घेनु घाय ढिंग भ्राय गई सब, कमल बदन की हेर॥ सुन री सखी! देखन कों जैये, जिय बिच दरस श्रौसेर । 'रसिकराय' पिय बेनु बजावत, उहि गोबरधन ठेर ।।

चन से वापिसी— [ ६७ ]

राग अड़ानी

कान्ह हो ! अपुनी गैया लीजैं टेरि । दूरि गईं या बन तें भूलि गईं,

बुलाग्रौ कदम चिह पीतांबर फेरि।। बिगड़ गईं न फिरत काहू पै,

लै लकुटी करियै जू इकठी घेरि। ग्वाल कहत सब 'रसिक प्रीतम' सों,

ह्व मन मोहित मुंदर मुख तन हेरि।।

६५

राग गौरी

श्रहो कान्ह ! गैया कित बिडरानी। कहाँ चलाइ चराई कौन बन, कहाँ पिवायौ पानी।। भई साँभ बन माँभ फिरत हो,

बोलत पंछी कोऊ न बानी। 'रसिक प्रीतम' तुम भूले से फिरत कहा,

हम बात तिहारी न जानी ॥

[ 33 ]

राग ग्रजनी

गैया घेरि-घेरि राखीं तरनि-तनया तट,

कुल कलिंदी कान्ह बैठे रहत।

हूँकि हूँकि फिरि-फिरि चितवत वजनाथ कों,

उनकी श्रोरिन ही हेरियों चहत ।। ठाड़ीं तिन्ह ठौर रहत हैं वे, जहाँ चरन श्रंक घरनी में लहत । सुमिर टेरि गोविद बदन की, दुहू हगन नीर ऋरि वहत।। प्रगट होत हरि रूप हृदै में, भुकि-भुकि चरनन रज गहत। 'रसिक प्रीतम' प्रभु काहै न ग्रावत, वर्ज सब विरह-दाह दहत।।

1 00 ]

राग श्री

बन ते श्रावत साँभ समै हरि। गोरज छुरित नील कुंतल मुख, राखत क्यों निंह श्रपुने उर धरि ।। बैठी कहा बिचारति मन में, सनमुख पिय के बेगि गौन करि। दोऊ नैन कमल रांपुट इन्ह, हिर मुख चंद सुपा रस सों भरि॥ अंग अंग प्रति परसि परम रसे, सुख की अनुभव लेहि जु सहचरि। दुहुँ कर लै चरन कमल गहि, काहै न पिय के दौरि पाँय परि ।। प्रथम समागम सुख समूह लैं, गोपी जन बल्लभ को अनुसरि।। श्रंग परिस परिरंभन बहु विघि, करि काहै न द्यौस की दुख टरि । 'रसिक' प्रभु ये बिनती करत सदा, गुन गाऊँ लोक देद पद तें तरि॥

ि ५०

राग गौरी

देख री ! नंद-नंदन की आवित । लै-लै नाम सकल सुरभिन के, मधुरे सुर मुख बेनु वजाविन ॥ दुहूँ दिसि पाँति बनी गोपिन की, सब तन चितवत सीस दुलावनि । 'रसिक प्रोतम' की हौं बलिहारी, हँसि इग ठौर बताविन ।।

[ ७२ ]

राग गौरी

देख री ! नृत्य करत हिर ग्रावै ।

चितै चितै वनमाली मधुर सुर, लै कर बेनु बजावै ॥

बिविध भाँति पग धरत धरिन में, बिचरन खेद गमावै ।

तान तोरि हग जोरि ग्रापुने, चरन चिह्न उपटावै ॥

कबहुक कमल चलाइ दूरि ते, ग्रापु लैन कों धावै ।

मुख ग्रामोद मत्त मधुपन कों, कमल फिराय उड़ावै ॥

सुहूँ दिसि पंगति गोपीगन की, मधि लटकित गित भावै ।

साँभ समै ग्रानन बिधु निरखत, सब कौ हृदौ सिरावै ॥

विविध भाँति नैनन सैनन दै, रित रस ठौर वतावै ।

कबहुँक किर पल्लव की फेरिन, ग्रपने संग बुलावै ॥

सुरत केलि बज जुबतिन के संग, बैठे रैन बितावै ।

'रिसकराय' प्रीतम कों ऐसै, ग्रीर कहा कोऊ पावै ॥

[ ७३ ]

राग गौरी

सखी री ! म्रावत मो मन ऐसै। लटकत म्रावत गोधन के संग, साँक समै भेटों कैसै॥ तपत सकल म्रांग, तलफत निस-दिन, जल ते निकरि मीन ह्वं जैसे। लेहुँ लगाय म्रापुने उर सों, 'रिसकराय' पिय थोरे वैसै॥

साता का वात्सल्य-- [ ७४ ]

राग गौरी

कहाँ कहाँ खेले हो लालन ! बात कहाँ मोसों बन की। ग्राउ उछंग सॉवरे मोहन, गोरज पौछों बदन तेरे की।। सुंदर बदन कमल कुँभिलानौ, ग्रौरै दसा भई या तन की। 'रिसकिप्रीतम' सों कहत नंदरानी,

हौं बलिहारी छगन-मगन की॥

ि ५४ ]

राग देव गंधार

लाल ! तुम कैसै चराई गाइ। ग्वालन सँग छैयाँ में बैठे, कौन विपिन में जाइ॥ कहाँ-कहाँ खेलें बालक लीला, छुवत परस्पर घाइ । लैं कॉघे हारे जीतेन कों, दियें ढौर पहुँचाइ॥ ठाड़े कहाँ कदम तर गिरिधर, मधुरी बेनु वजाइ। मूँदे हुग दुरि रहे ग्वाल तुम, दोन्हे कहाँ वताइ॥ गिरि चढ़ि कहाँ पुकारी गैयाँ, ऊँची टेर सुनाइ। 'रसिकप्रीतम' प्रभु कहाँ कृपानिधि, बूभत जसुमत माइ॥

ુ કુછ

राग नट

म्राम्रो मेरे हिंग ललित गोपाल । देखौ बदन कमल कुम्हिलानी, घाम लगी बनमाल।। गो-रज ग्रलक लगी हों पोंछों, नयी तिलक देंउ भाल। राई लौन उतारों मुख पर, दूर होइ जंजाल।। पीत बसन कटि पट पहिराऊँ, गरें घरों बनमाल। बैठि जिमाऊँ दूध भात बल, बड़े होउ ततकाल ॥ पौढ़ाऊँ लै गोद सेज पर, करों बयारि मेरे लाल ! 'रसिक प्रीतम' सुनि वचन मात के, श्राये लटकत चाल ।।

િ હહ

राग रामकली

ग्वालन संग गमन बन में कियौ, कहाँ कहाँ फिरे हौ कहो ।

कहाँ कहाँ गाइ चराड पिवाई, कौन घाट खेले तरु छाँह चहो।।

राम स्याम मुख लागी घाम कहूँ, खेलन वन-वन फिरत ग्रहो ।

'रिषक प्रीतम' सों बूभत नंदरानी, साँची वतावत काहै सकुचि गहो ॥

[ 95 ]

राग गौरी

मैया ! यातें भई अबेर ।

श्रावत भाजि गई एक गैया, भाजि गई बन फेर ॥
दौरे ग्वाल सब वाके पाछै, पकरन की करि श्रास ।
चिंह कदंब पीतांबर फेरत, श्राइ गई मो पास ।।
हौं चुचुकार पीठ कर केरचौ, लैहड़े लई लगाय ।
बितयाँ सुनत 'रिसक प्रीतम' की, फूलत जसुमित माय ॥

30

राग गौरी

देख्यौ एक अ्रचंभौ आज।
धेनु चरावत घेनुक आयौ, दैन्य रूप धरि मारन काज।।
किनहु न लख्यौ, लख्यौ बल भैया, मारौ छिन ही माँभ ।
रहे सकल बन बालक खेलत, निकसे व्हाँते साँभ।।
कुसल परित है तेरे पुन्यन, जहाँ जहाँ हम जात।
'रिसक सिरोमनि' सुत की बातों, सुनि सुनि फूलत मात॥

गो-दोहन-

[ 50 ]

राग गौरी

मोहन ! गो-दोहन किर दोजै ।
यह दोहनी लियै हों ठाड़ी, जासै नैक न छीजै ।।
सुनियत हों दुहि जानत नीकै, वही जुगित किर लीजै ।
य्रति एकांत खिरक में बैठौ, बहु मीठौ पय पीजै ।।
देखौ स्वाद हमारे रस कौ, जो नीहं कहत पतीजै ।
'रिसकप्रीतम' नित-प्रति ऐसें ही, मिलि कै ग्रांति सुख कीजै ॥

[ 58 ]

राग नायकी

पूत महरि कौ कान्हा खरिक दुहावत गैयाँ। साँभ समै बाँचे फेंटा, गरै गुंजमाल, पहिरै तनियाँ, ग्ररु बैठौ है ग्रधपेयाँ॥ काँधै नोई लिएँ हाथ दोहनी, रूप मोहनी मान हरैया। 'रिसक प्रीतम' की बानिक निरखत,

हँसि हँसि लीजै री बलैया।।

ि **द**२

राग कान्हरी

कछुए विचार करत, कछु विच विच मुसकात जात, उठत मोद रस पीवन ।

'रसिक प्रीतम' की श्रटपटी लीला, बूिफ न परत सखी री! है यह ब्रज गोपी जन कौ जीवन ।।

ि द३ ]

राग ग्रासावरी

मोहि सुहावित हैं वे गैयाँ।

नटवर भेष घरें जिन्ह पार्छ, ग्रावत बेनु बजैया।।

चिंद कदंब जिनकों टेरत है, पीतांबर फेरत है कन्हैया।

जिनकों बोलत गो दोहन कों, ग्रपने ग्रंचल लैया।।

पोंछत पीठ गोपाल ग्रापु कर, हिरत दूब मुख देया।
हैठि बैठ ग्रधपैयन पीवत, गोबिंद धार दुहैया।।

बोलत ही ही री हिर सन्मुख, स्रवनन पूछ उठैयाँ।

जिन्ह को प्यार करत सुत प्यारी, जानि जसोमित मैया।।

जे राखी मघवा के बरसत, गिरघर गोकुल रेया।

जिनके लियें वेद ह्वं ग्रापुन, राखी ग्रगिन हरैया।।

सुनत बेनु धुनि जे हग गूंदे, रूप एक रस भैया।

'रिसक प्रीतम' मन हरत हमारे, ब्रज गोपाल कन्हैया।।

58

राग ईमन

रानी जू ग्रपने सुतिह जिमावत । बूभत बात कहा कैसे खेले बन-बन, सैया कहि-कहि रुचि उपजावत॥ करत बयार ग्रपुने ग्रंचर सों, पोंछत बदन मन मोद बढ़ावत । 'रसिक प्रीतम' कों लै नंदरानी जू, हॅसि-हॅसि कंठ लगावत ॥

राधा-जन्म-

[ 5% ]

राग सारंग

रावल श्री राधा प्रगट भई।

बिधना यह भागन बज जन कों, रस की सिंधु वई।।

कीरित श्री बृषभान मान दे, जाति बुलाइ लई।

श्रित ग्रानंद सबन के मन की, ग्रारित निबर गई।।

देखन नंद चले ले सुत कों, बात जब जनई।

भूषन वसन जनम दिन के सिंज, सब विधि यहै ठई।।

कही नंद जसुमित सों कीरित, लेहु बधाई नई।

सुता हमारी पूत हमारी, जोरी सरस ठई।।

भीतर खोलि पटा बैठारे, दोऊ सहज एकई।।

पिगया बाँधि उतारि ग्रारिती, ग्रारित सब बिलई।।

ता दिन तें सगरे या ब्रज में, सुख की बेलि बई।।

लीला सुमिरत भई 'रिसक' की, मित ग्रानंद मई।।

[ 58 ]

राग हमीर

रावल में राघा प्रगट भई। रूपिनधान छबीली प्यारी, कीरित अंक लई॥ आनंद भयौ सकल पुर बज में,सखी वृंद सब फूलि रहीं। गोपी गोप गाय अरु गोकुल, प्रेम उमंग छहीं।। सर्व गुन निपुन सकल अंग सुंदर, आनंद बेलि बई। 'रिसक प्रीतम' पिय की यह जोरी, सोभा सिंधु मई।।

#### [ 50 ]

- राग सारग

प्रगटी श्री वृपभान-दुलारी। जं-जैकार होत त्रिभुवन में, ग्रब ऐहैं गिरधारी॥ नाचौ गावौ करौ कुलाहल, श्रानँद उपज्यौ भारी। रसिकसिरोमनि 'रसिकराय' प्रभु, लीजै भेंट हमारी॥

## [ 독도 ]

राग कान्हरी

महारस पूरन प्रगटचौ स्रानि ।

स्रात प्रफुलित घर-घर जजनारी, श्री राधा प्रगटी जानि ।।

धाई मंगल साज सबै लैं, महा महोच्छव मानि ।

स्राई घर वृषभान गोप के, श्रीफल सोहत पानि ।।

कीरति सुता बदन विधु देख्यौ, सुंदर रूप बखानि ।

नाचत गावत दै करतारी, होत न हरख स्रघानि ।।

देत स्रसीस सीस चरनन धरि, सदा रहौ सुख-दानि ।

रस की निधि बज 'रसिकराय' संग, करौ सकलदुख-हानि॥

#### [ 58 ]

राग सारग

धित धित वृषभात राय, कीरित ठकुराती। जिनके घर प्रगटी ग्राय, राधा मन मानी॥ सुनत स्रवन बज की नारि, देखन ग्रकुलाती। दौरीं करि-करि सिगार, गावत मृदु बानी॥ हमरे बजराज कुमर, जोरी भई जानी। पूजेंगी ग्रास सबै, यह मन में ग्रानी॥ रावल सब ग्राय जुरीं, करित जस बखानी। सर्वीहन कौ सर्वस है, देखत पहिचानी॥

उमैंगि उमैंगि नाचित, तिज लाज, हिय लुभानी।
एहैं अब पूरन-रस अत-करि रित-दानी।।
दोन्हे आभरन बसन, पहिरें हरषानी।
मन भाई है असीस, राजा रजधानी।।
सर्वाहन के तन मन की, आरित बिनसानी।
सुमिरत सुख 'रिसकन' की, निरा वृति बिकानी।।

राधा की जन्म बधाई—

[ 03 ]

राग सारंग

श्री बृषभान कें श्राज बधाई।
श्रानंदनिधि, सोभानिधि, कीरति कन्या जाई।।
फूले नर नारी बरसाने, घर-घर मंगल गाई।
फूले नंद जसोदा मन में, फूले गुगर कन्हाई।।
फूलीं श्रॉगन नाचत जुवती, श्रंग-श्रंग छ्वि छाई।
फूले 'रसिक' कृष्ण हितु प्रगटी, श्रानंव छर न सगाई॥

राधा का पलना — | ६१ ]

alst alls:

भूली भूली राजकुमारी छ्वीली प्यारी। श्री कीरति प्रान श्रधार, छ्वीली हो प्यारी। सब सुंदरता की सार, छ्वीली हो प्यारी॥ नवल कनक की पालनी, प्यारी रतन जटित जराह। कवहुँ किलिक हाँस-हाँस उठै, प्यारी चितवत नैन विसाल । जननी दीठि उर जानि के, प्यारी देत चलौड़ा भाल ॥ जरतारी टोपी लसै, प्यारी भाँगुली पीत सुदेस । काँठ बघना कर पौंहचियाँ, प्यारी सोहत सुंदर भेस ॥ मालन मिसरी देहुँगी, प्यारी घुटुकन चलौ सुहाइ । तेरे चरन रुनभुन करें, प्यारी घटपद सुनत लजाइ ॥ वह दिन कैसी होइगी, प्यारी तुतरे वैन बुलाइ । भैया कहि टेरै तबै, प्यारी सर्वस देउँ लुटाइ ॥ मैया मनोरथ यों करें, प्यारी जाको श्री कीरति नाँउ । दीजै यह फल 'रसिक' कों, प्यारी श्री चल्लभ गुन गाँउ ॥

# [ ६३ ]

राग ऱामकली

मेरी लाड़िली कुँ विर, भूलि पालने भुलाऊँ।
निरित्त निरित्त छिवि, ग्रित सुल पाऊँ।।
सुरंग लिलौनाँ, लै लै लिलाऊँ।
कंठ गुलगुली किर, नीकै हँसाऊँ।।
नाक नथुनी गरै, हार घराऊँ।
पाँय पैजनी, किट कोंधिन पिहराऊँ।।
तेरी सुभग रूप, देखि नाँ ग्रधाऊँ।
दीठि लिगवे के डर, दिठोंना बनाऊँ।।
माखन मिसरी तेरे, हाथन दिवाऊँ।
मुख में तू मेलि, तेरी बलि-बलि जाऊँ।।
कहत 'रिसक प्रीतम', सदा गुन गाऊँ।
श्री बल्लभ पद प्रताप, दरसन हों पाऊँ॥

छेड़-छाड़—

[ &3 ]

राग सारंग

कहौ जू कापै सीखे लालन ! ऐसी अटपटी,

करत जासों तासों ढीठ्यौ।

जो कोऊ चलिय जात अपनी बाट, ताके आइकें ढिंग,

करत जोराबरी चित चीठ्यौ॥

पाँच बरस के बारे ब्रज में जहाँ तहाँ लंगर देखियत,

्र सूधे नैनॉ न करत बसीठ्यौ।

'रसिक प्रीतम' श्रयुने ब्रज की तुम टेक न मानत,

श्रापु ही तें करत श्रदीठ्यौ ॥

[ ६ं४ ] राग विभास

लालन ! जिन मेरी बॉह गहाँ ।

मारग में लोग देखें, दूरि ठाड़े रहाँ ।।

मन में है कौन बात, सोई क्यों न कहाँ ।

ढीठ्याँ कहा देत एती, नैक लाज लहाँ ॥

कहोंगी जाय रायजू सों, बाट रोकत हाँ ।

कैसै हम स्रावे-जॉय, पनघट पंथ गहाँ ॥

तुमहि कों कछु न बिचार, लरकाई बस हाँ ।

'रसिक प्रीतम' छॉड़ि देहाँ, लोक हॅसत हाँ॥

[ ६५ ] राग भूपाली कल्यागा यह कौन टेब तेरी कन्हैया, जब तब सारग रोकै। कैसै के भरन जाँहि पनियाँ जुबति जन,

, श्राड़ी ठाड़ी ह्वं रहै कर लकुटी लिए हग भोकै।।

गगरी डारि देत कबहु पीछे तें आइ,

ऐसै बजात तारी, जासों कोऊ चोंकै। 'रिसक प्रीतम' की अटपटी बातें सुन री सखी!

समभी न परत याकी नौकै।।

# [ ६६ ]

राग सारंग

जल क्यों न पियो, जो तुम हौ पिय ! प्यासे ।

समक्ष सोच भरि लाई जमुना जल, पीवत क्यों श्रलसासे ।।
जल ही मिस तुम उक्तकत डोलत, नवल तिया रस रासे ।

'रसिक प्रीतम' जल तुम नहिं पीयो,

चाहत ग्रधर सुधा रस श्रासे ॥

[ ઇંક ]

राग श्याम कल्याएा

गेद तक मारी सँविलया, नट नागर चितचोर।
भयौ निसंक भ्रंक भर लीनी, श्रकुटी नयन मरोर।।
कहा करूँ कछु वस ना मेरौ, ऐसौ जालिम जोर।
'रिसक' हठीलो जिय तरसावै, मानत नाहि निहोर।।

[ ६५ ]

राग ग्रडानौ

नातर होती लराई हगन में, लाजिह बीच परी। घूँघट पट मेरौ सरकायो, मुरली श्रघर घरी।। फेरि मारग दिस खेल लगाई, भँमर करी चकरी। 'रिसक प्रीतम' के श्रंक बसी हों, मेलि गरें भुज री।।

[ 33 ]

रागिनी टोड़ी

केसी यह परी बानि, बाट चलत गहत पानि,

जानि-जानि जुबतिन के श्रवरा गहि तानों। श्रव लौं लरिकाई मानि, राखी मैं बहौत कानि,

गुन की हौ खानि, तुम्हें नीके करि जानों।। छाँडौ लयटानि लाल, देखत सब सखा ग्वाल,

लोक लाज बड़ी हानि, स्रान हू न मानों।
'रिसक प्रीतम' रस के दानि, कहु धौं कहा ये स्रकुलानि,
समयौ पहिचानि लगत नोकौ बतरानों।।

्रमुरली-हरगा — [१००] चोरौ सली बंसी म्राज दाब भलौ पायौ है। यह उपकार प्यारी सदा हम मानेगी,

राग दादरा

गौरी राग गाय रिसक साँवरौ रिभायौ है।। बहुत ग्रधरामृत चुवायौ स्याम मुरली बीच,

्दिन-दिन की कसक श्राज काढ़ पायौ है।

. 'रसिक प्रीतम' जोपै बिनती करें हजार बार,

तौ हू या बॉसुरी कौ भेद ना बतायौ है।।
[१०१] राग भूपाली

बंसी मेरी प्यारी, दीजौ प्रान-प्रान प्रान ।
यहि ठौर काल्हि भूल्यो री, सुख-दान दान ।।
निंह काम की तिहारी, दीजै स्रान स्रान धान ।
जाते करूँ मैं तेरौ री, गुन-गान गान गान ।।
बिनती सुनौ हमारी, दै कान कान कान ।
कीजै कृपा 'रसिक' पै, जन जान जान ॥

[ १०२ ] राग हमीर

तेरी हों कहूँ म्राज लाल मुरली में पाई। तौ दैहों जो मेरे ढिंग म्राम्रौ, ह्वै म्रधीन बजराज दुहाई।। एक बेर धुन मोहि सुनाम्रौ, जो खग मृग पसु तरुन सुनाई। 'रिसक प्रीतम' छिंब बदन कमल की, मो मन बार-बार बिल जाई।।

[ १०३ ] राग हमीर

दै री मुरली मेरी, हों ताहि बजाई सुनाऊँ।। कर गहि कहत रसिक नँद नंदन, तोहि ग्रकेली पाऊँ॥ सबहि सकुच सुर होत न वैसौ, जैसौ ग्रकेलें गाऊँ। 'रसिक प्रीतम' प्यारी सों कहत हैं,

तू रोभै तैसे रिभाइ, श्रधर-रस पाऊँ।।

'दान-लीला---

808

' राग विलाव**ल** 

श्री गोबर्धन की सिखर ते, मोहन दीनी है टेर। ग्रंतरंग सों हम कहत हैं, सब ग्वालिनि राखों घेर।। नागरि! दान दे॥

ग्वालिन रोकी ना रहैं, ग्वाल रहे पविहारि।

ग्रहो गिरिधारी दौरियो, सो कह्यौ न मानत ग्वारि।। नागरि०

चली जाति गोरस मदमाँती, मानों सुनी नींह कान।

दौरि ग्राये मनभाँवते, सो रोकी ग्रंचल तान।। नागरि०

एक भुजा कंकन गहे, एक भुजा गहि चीर।

दान लैन ठाड़े भये, गहबर कुंज कुटीर।।

मोहन! जान दे ॥

बहुत दिना तुम बिच गई हो, दान हमारौ मारि।

श्राजु हों लैहों श्रापुनौ, दिन दिन को दान सँभारि।। नागरि०

रसिनधान नवनागरी, निरिष्त बदन मृदु बोल।

वयों मुरि ठाड़ी होत हों, घूँघट पट मुख खोल।। नागरि०

हरिष हियें कर करिखये, मुख तें नील निचोल।

पूरन प्रगट्यौ देखिये हो, मानों चंद घटा की श्रोल।। नागरि०

लित बचन समुदित भये, नेति नेति यह बैन।

उर श्रानंद श्रित हो बढ़्यौ, सो मुफल भये मिलि नैन।।नागरि०

या मारग हम नित गईं, कबहूँ सुन्यौ नहीं कान।

श्राजु नई यह होति है, सो मांगत गोरस दान॥ मोहन०

तुम नवीन नव नागरी, नूतन भूषन श्रंग।

नयौ दान हम मांगहीं, सो नयौ बन्यौ यह रंग।। नागरि०

चंचल नयन निहारियें, ऋति चंचल मृदु बेन। ्र कर नींह चंचल कीजिये, तिज ग्रंचल चंचल नैन ।। मोहन० सुंदरता सब भ्रंग की, बसनन राखी गोय। - निरिख-निरिख छबि लाड़िली, मेरौ मन भ्राकरिषत होय ।। ना० लै लकुटी ठाड़े रहे, जानि सॉकरी खोरि। मुसुकि ठगोरी लाइके, मोसों सकत लई रति जोरि ॥ मोहन० नैक दूरि ठाड़े रहौ, कछुक ग्रौर सकुचाय । कहा कियौ मन भावते, मेरे ग्रंचल पीक लगाय ।। मोहन० कहा भयौ भ्रंचल लगी, पीक हमारी जाय। याके बदले ग्वालिनी, मेरे नैनन पीक लगाय ॥ नागरि० सूघे 'बचनन मॉगियै, लालन गोरस दान। मोहन भेद जनाइ कें, सो कहत ग्रान की ग्रान ॥ मोहन० जैसें हम कछु कहत हैं, ऐसौ तुम कहि लेहु। मनमानी सो कीजिय, पर दान हमारौ देहु॥ नागरि० कहा भरें हम जात हैं, दान जु माँगत लाल। भई स्रबार घर जान दै, सो छाँड़ौ स्रटपटी चाल ।। मोहन० भरें जात हौ श्रीफल कंचन, कमल बसन सों ढॉकि । दान जो लागत ताहि कौ, तुम दैकर जाहु निसाँकि ॥ नागरि० इतनी 'बिनती मानिय, माँगत स्रोली स्रोड़ि'। 'गोरस कौ रस चाहियै, लालन ! श्रंचल छोड़ि ।। मोहन० संगं की सखी सब फिरि गई, 'सुनिहैं कीरति माय। ंप्रीति हिये में राखियै, सो प्रगट किये रस जाय ॥ मोहन० काल्ह बहुरि हम आइहैं, गोरस लै सब ग्वारि । ंनीकी भॉति चेखाइ हो, मेरे जीवन हों बलिहारि ॥ मोहन० सुनि राघे नव नागरी, हम न करै बिसवास । कर को अमरित छाँड़ि कै, को करै काल्हि की आस ।। नागरि०

तेरौ गोरस चाखिवे कों, मेरी मन ललचाय। पूरन ससि कर पाय कै, चकोर न घीर घराय ॥ नागरि० मोहन कंचन कलसिका, लीन्हीं सीस उतारि । स्रमकन बदन निहारिके, सो ग्वालिन ग्रति सुकुमार ॥ मोहन० नव बिजन गहि लाल जृ, श्री कर देति दुराय । स्रमित भई चली कुंज में, नैक पलोटों पाँय ॥ नागरि० जानत हौ यह कौन हैं, ऐसी ढीठचौ देत। श्री वृषभानु कुमारि हैं, श्ररी तोहि बीच को लेत ।। नागरि० गोरे श्री नंदराय जू, गोरी जसुमित माय। तुम याही ते सॉमरे, ऐसे लिच्छनु पाय ॥ मोहन० मन मेरौ तारेन बसै, ग्रौर ग्रांजन की रेख। चोखी प्रीति हिए बसै, याते सॉवल भेख ।। नागरि० श्रापु चाल सों चालियै, यहै बड़ेन की रीति । ऐसी कबहुँ न कीजिय, हँसे लोग विपरीत ।। मीहन० ठाले ठूले फिरत हो, ग्रौर कछू नहिं काम। बाट घाट रोकत फिरो, ग्रान न मानत स्याम ॥ मोहन० यहाँ हमारौ राज है, ब्रज मंडल सब ठौर। तुम जु हमारी कुमुदनी, हम कमल बदन के और ।। नागरि० ऐसे में कोऊ ब्राइ है, देखे ब्रद्भुत रीति। श्राज सबै नंदलाल जू, प्रगट होइगी प्रीति ॥ मोहन० ब्रज वृंदाबन गिरि नदी, पसु पंछी सब संग । इन सौ कहा दुराइयै, प्यारी राघा मेरी ग्रंग ॥ नागरि० ग्रंस भुजा गहि लै चले, प्यारी चरन निहोर।

निरखत लीला 'रसिक' जू, जहाँ दान मान की ठौर ।।नागरि०

## [ 80% ]

राग सारंग

तू दै दै री हमारी सूधें दान ।

कहाँ जात है री कतराएँ, राख्यौ ग्रब लों मान ।।

ढिंग ग्रावै तौ करि हौं भलाई, एती बुलाई करी सयान ।

'रसिक प्रीतम' ग्वालिन उर लाई, कियौ महा रस पान।।

## ि १०६ ]

राग सारंग

श्ररे तू काहे कों बजराज कुमर गरवीले, माँगत दान गोरस कौ । कब तें लागत, जब तें तू देख्यों, मैं न सुन्यों,

तातें मैं सुनायौ, कहा सुख तेरे दरस कौ।।

यह न भली, जो भली सोई कहु, कहा कहों,

जो कछु मन भावै, दरसन करि हों भरि रस कौ। 'रसिक प्रीतम' करि बचनन चातुरी, ग्रातुर करि दीनी,

सो है रस नव नेह परस कौ ॥

## [ 009 ]

ए हो ब्रजराज कुँवर ! कहा कहत ?

हों दान माँगत, काहे की ? तेरे गोरस की ।

कब तें लागत ? जब तें तू देइ,

यामें कहा सुख ? तेरे दरस की ।।

यह न भली, भली सोई कही,

परस न कर, करहुँ रस बस की ।

'रिसक प्रीतम' पिय बचन चातुरी,

श्रातुरी करि लीनी, भावत श्रंग परस की ।।

## 1 · 90= ]

राग सारंग

कान्हा कैसो माँगत दान दही की, यह न सुन्यी कबहू हम कान। हम नित ही आवत या मारग लिएँ दिघ, काहू भूलें न रोकीं आना। कहेंगी जाय बजराज के आगै,

ढीठ साँमरी मारग देत न गति पहिचान। 'रसिक प्रीतम' सुनि बचन प्रिया के ग्रति उनमद भए, दौर गहीं वहियाँ न दीन्हीं जान॥

# [ 308 ]

राग विलावल

भ्ररी यह को है री, जात मेरे या गहबर बने में,

बाँह बरा बाजूबंद बारी। लर लटकन गजमोती भलकन, चाल जोबन मतवारी।। दिध को दान देत नहीं सुंदरि, कहत कुमर गिरघारी। 'रिसक सिरोमनि' नंद लाड़िको, दान लियो उर सुरति निवारी।।

## [ ११० ]

मुनि-मुनि जसुमित के लाल, देखत सब ग्वाल वाल,

बिनती सुनि हा हा हरि, छुवी-ना देह मेरी। रोकि रहत मारग में, इत उत नहिं जान देत,

घरवत लिएँ लकुटि हाथ, राखीं सब घेरी ॥ एती कहा वल दिखात, दोऊ हगन ही नचात,

भावत नहीं हमें ढीठ, लंगर गति तेरी। 'रसिक प्रीतम' छाँड़ि देहु, चाही सोई माँगि लेहु, नाँहिम कछु है सँदेहु, हों तौ निज चेरी ॥

# गोबर्धन-लीला [ १११ ] - राग सारंग

ग्राज कहा संभ्रम ्है, तुमरे विदासाता। गोप लगे काजन, ग्रानंद ना समात।। हाथ जोरि ८ ठाड़े हरि, पूछत ८ हैं स्त्राई। मोसों यह⊦ बाल⊦ कहाै, बाबा ब्रजराई ।। बोले नंदराइ, देव इंद्र बली दैहैं। बरसै जल-नाज निपजि, सुख बरस लों पैहैं।। वहत छौस करत म्रावें, पूजा सब कोई। श्रव जो हम छाँड़ि दैहि, तौ न भलौ होई ।। बोले हरि सुनौ तात, बात एक मेरी। करम बस सबै जुहोत, मिलि सुभाव हेरी।। कृत के ग्रोधीन दैव, कहो कहा करि है। मन की कछु चलै नॉहि, करस बिनु न सरि है स जो तुम ईसादि जानि, पूजत सुख चाँहीं। कीन काज वाकी, गोचारन बन जाँहीं ।। गिरि कानन राख़त है, पूजी ता ईस। सो तौ द्विज देव गाइ, ठाकुर जगदीस।। गोबरधन पूजौ, दै विप्रन बहु गाई। श्ररपी बलि देहु दान, घेनु तृन चराई।। करवाश्री पाक विविध, जुबतिन बुलाई । 'खीरि' स्रादि 'दारि 'स्रंत, सबै विधि बनाई ।ì श्रोंट्यों संजाव पूत्रा, चंकुली दे ग्रादि। रखवाश्री दूध सबै, खरचौ जिनि बादि ।।

परवत बलि देउ बिप्र पूजि, गौ ग्रघाइ। गिरि की करौ सकट जोरि, परिकम्मा जाइ ॥ भूषन बहु मोल सबै, बसन तन बनाई। हँसत खेलत गावत, चली फेरी करि श्राई ॥ मेरौ तौ ये ही मतौ, सुनि हो ब्रजराज। भावै तौ कीजै जू, उत्तम यह काज॥ जैसें हरि कह्यौ सबन, तैसें ही कियौ। रूप बड़ौ धरि कें, बिल खात दरस दियौ ॥ सबहिन संग पायन परे, मोहन निज रूप। दोनीं परतीत सबन, गोकुल के भूप।। हरि स्वरूप फल लै, सब श्रपने बर्ज ग्राये । निज कर व्रजबासी हरि, फेरि व्रज बसाये ।। कोपि इंद्र पठये घन, बरसौ दिन सात। गिरि धर ब्रजबासी, राखि लीन्हे दुख पात ॥ देखि रूप ग्रानंद निधि, भूख प्यास भुलाई। बरसत हैं कहाँ मेघ, काहू न सुधि स्राई।। सात दिवस ठाड़े हरि, नॉहि पगु हलायौ। ऐसौ ब्रजबासी, बड़भागनु इन पायौ।। सुरपति को गरब गयो, रह्यो स्रति खिसाय। उघर गये मेघ सबै, प्रगट्यो रिब स्राय।। बोले प्रभु निकसौ सब बाहर, गयौ मेह। निडर होइ फिरौ गोप, करौ जिन संदेह।। राखौ गिरि भूमि धरि, भेंटे व्रजबासी। पायौ सब परमानंद, गोकुल सुखरासी ।। प्रेम भरी व्याकुलं है, चूँमत मुख माई। बार-बार बालक कर, लेत है बलाई।। हरिषत ज़जवासी सब, ग्राये घर फेरि। निस दिन जीवंत, हिर सुंदर मुख हेरि॥ पिछतानौ इंद्र, कामधेनु संग लायौ। ग्रापनौ हिर ह तें, ग्रापनौ प्रभु जानि॥ गोविंद यह नाम धरचौ, ग्राप भयौ दास। मेरौ सब गरब गयौ, पाई चरन ग्रास।। हिर के ग्रापनेक होत, सबन बैर तूट्यौ। गोविंद यह नाम लेत, सहज दोष छूटचौ।। यह लीला ग्रात ग्रादभुत, 'रिसक' होइ गावै। ग्रास्य भजन छाँ हिं, चरन हिर जू के पावै॥

[ ११२ ]

राग बिलावल

बाम भुजा गिरिराज कों, नीकें किर राख्यो। सब बज तामै थापि कें, वाको रस चाख्यो।। इंद्र हुदै ग्रित कोपि कें, किर गर्व समानो। याही कों मानों सदा, सेवन को रानो॥ भोजन बहु बिधि सों करची, घृत सों सरसानो। भोग धरचौ दिध दूध कों, किर के पकबानो॥ लीला बज जन प्रेम की, हमकों दरसानो। श्री बह्मभ पद कमल तें, यह 'रसिक' सिरानो।।

- [ ११३ -]

-राग सारंग

गुर के गूँ भा पूत्रा सुहारी। गोवरधन पूजत ब्रज नारी।। घर घर गोमय प्रतिमा धारी। बाजत रुचिर पखावज थारी।। गोद लिएँ मंगल गुन गावत। कमल नयन कों पाँय लगावत।। हरद दही रोचन के टोके। यह ब्रज पुर सुर लागत फीके।। राती पीरी गाय सिंगारी। बोलत ग्वाल दें दे कर तारी।। 'हरिदास' प्रभु कुंजबिहारी। मानत सुख त्यौहार दिवारी।।

विवाह-मंगल-- [ ११४ ]

राग विलावल

माई मेरौ लाल दूलह बन श्रायौ।
रतन जटित को सीस सेहरौ, हीरा मोतिन जरायौ।
नंदराइ को कुमर कन्हैया, जसुमति लाड़ लड़ायौ।
'रसिक प्रीतम' जू की बनिक निरखत रोंम-रोंम सुख पायौ।

[ ११४ ]

राग नट

तू बनरा रे वनि-वनि ग्राया, मो मन भाया सुख उपजाया। भ्रांति उतंग नीली घोड़ी चढ़ि, धरि सिर सेहरा ग्रांति सुंदर,

भ्रंग सुगध लगाया ॥

श्रपने संग सकल जन सोहें, तिलक लिलार बनाया। 'रिसक प्रीतम' बिलहारी जाऊँ, उठि हँसि ग्रंग लगाया।।

[ ११६ ']

राग नट

वसी मेरे नैनन में दोऊ चंदा। कनक बरन वृषभान नंदिनी, स्याम बरन नंदनंदा॥ गजमोतिन को सीस सेहरी, निरखी आन द कंदा। 'रसिक प्रीतम' की बानिक निरखत, परौ प्रेम कौ फंदा।। [ 2.20 ]

राग गौरी

दूलह दुलहिन अधिक बनी।
पूजन चलो कलप तरु सुंदर, श्रीरै ठान ठनी।।
कियौ सखिन गठजोरौ सबन मिल, श्रागै धन पाछै धनी।
गावत गीत चलों मंगल के, सबै सुधर सजनी।।
रुनक भुनक पग धरे धरिन पै, छिब पावत श्रवनी।
छिरकत सुगंध भूतल रूप ज्यों, फूलन माल बनी।।
श्रंगुल जोर यहै बर माँगत, रहौ सुख प्रेम सनी।
(रिसक' बिहारिन देख छके, किल केलि कला जु बनी।।

[ ११८ ] / ें राग गौरीं

सखी हों! करो लड़ती जू की ग्रारती, मन मोहन की मुख जोई।।
भागन भरी सखी सब गावत, श्रिति ग्रानंद उर होई।
ग्रतर बोर बातीन सँजोवी, कपूर ग्रंतर पुट सोई॥
रतन जटित लै कनक थार में, दीपक जोति सँजोई।
जोरी ग्रद्भुत रूप जुगल की, त्रिभुवन छुबि नहीं कोई।।
गौर स्याम सोभा ग्रित राजत, बरनी जात न सोई।
'रिसिक' बिहारी रस में पागे, रहे प्रेम रस भोई।।

राधा का रूप- [ ११६ ]

राग कल्यागा

ए सुन गोप कुँवरि ! तेरी छिबि नीकी । जब तू बदन निहारत पिय सनमुख, तब चंद जोत होत फीकी ॥ कहाँ लौं बरनौ सब ग्रंग निरूपम,

तार्ते सजी बिधना जोरी पी की । 'रसिक प्रीतम' की बानिक निरखत सकल ग्रंग,

नयन सीतलता छिब नीकी ॥

#### [ 220 ]

राग विलावल

रसिक रस माती हो, गिनत न काहु त्रिभुवन में। श्रपने रूप गुन गर्व भरी खरी, फिरत सॉखन के गन में।। मन पिय कौ भँवरी करि राखत, श्रपने रूप जोवन में। 'रसिकप्रीतम' बस करिवे कों बनी, श्रद्भुत भूषन बसन में ॥

१२१

राग गौरी

तुव मुख चंद सहज सीतलता जामें, विधु तें श्रौरहि भॉति। डर नहीं राहु कलंक दोस नहीं, बढ़त नित्य प्रति कांति ।। श्रलकन के मिस जा ढिंग निस-दिन, रहै मघुपन की पाँति। 'रसिक प्रीतम' प्रभु कों ताही तें, तोहि तजि ग्रीर न सुहाति॥

ि १२२ ]

राग केदारी

कवि मंद जे उपमा देत, चंद कों तेरे बदन की। भौह बिसाल, कटाच्छ विलोकन, ग्ररुन ग्रधर नासा कपोल, कहाँ पाइयत सोभा द्वगन की ॥

छिनु छिनु ग्रधिकहि जोति होति, तिय सनमुख लाजत,

सुंदरता रूप सदन की।

'रिसक प्रीतम' पिय मुख छबि निरखत, नीह अपुने बस,

भूली गति राय मदन की।।

ि १२३ ी

राग केदारी

वानिक बैनी को लागत आली नीकी ॥ श्रँचरा स्रोट, माथें सीसफूल, मानों मनि भुजंग कंचुलो कौ। श्रलक च्याल बिध्र बदन पै बिथ्रिर रहे,

मानों तकि ग्रासरी ग्रमी की ।। नासा सुक मानौ विभुक्ति ग्रधर पर, नव रस पियत कली कौ। 'रिसिक प्रीतम' जब गहि हैं सुरित करि, जहै डर सब ही को ।। . [ १२४ ] राग अड़ानौ नैन तेरे री श्रति चपल श्ररुन सुंदर,

मो मन बस करन कारन बिधना रचे। खंजन मीन मृग कुरंग श्रौ दुरंग चल दल,

सबहिन के गुन इकठे श्रान सचे ॥ याही तें लगत तान बान से पिय हिय श्रान,

मारित है सुजान घाइ नैक नॉ बचे । 'रिसक प्रीतम' ग्रधीन भये, तन की सुधि बिसरि गये,

टरत नहीं पसु पंछी, एक टक देखन ललचे ।।
[ १२४ ] राग सारंग

तेरी जोबन सिगार ग्रीर ग्राभूवन, नव रूप जाल,

पिय के मन हरिवे कों करचौ करतार। कजरारी श्रॉखें स्नर्मांबदु, नासिका कौ मोती,

श्रधर श्ररुन मानिक सौ, उरज प्रस्वेद कन सोहें जैसे हार ॥ नाभि दरी, पदक रोमावली, मृगमद भाल,

श्रलक छवि चरन नख सोहत लाल । 'रिसक प्रीतम' संग तू ही ऐसी सोहति,

तीपै सकल त्रिलोकी तिय बारों बाल ॥

[ १२६ ] राग ईमन

तेरे श्रंग स्याम सारी सोहै। मानों पिय के श्रभिसार करन कों,

कारी ग्रॅंधियारी दबी, जुन्हाई जाती जोहै ॥ तौ हू ग्रति ही नीकी करि लागत,

तेरी नवल उपमा कों, काम तिय को है । 'रसिक प्रीतम' श्रपुने ढिंग राखत,

तातें छिन कों तोहि, होत नॉ बिछोहै।।

युगल भोजन- ् १२७ ] राग मालकोप जेंमत लाल-लाड़ली राजें। लिलतादिकं सब सखी परोसत, कनक पात्र मधि साजें॥ करि मनुहार जिमावत प्यारी, प्यारी जेंमत लाजें। 'रसिक प्रीतम' तहाँ करत कलेऊ, विविध मनीरथ साजें।। G राग सारंग १२५ प्रान्त्यारी प्रान्ताथ दोऊ संग मिल, करत भोजन सघन कुंज में रस भरे। कतक पात्रन मध्य विविध व्यंजन सजे, सरस पकवान ग्रोदक ग्रादि घृत भरे।। 1 5 खोर नवनीत दधि-दूध सिखरन आदि, स्रोदन कड़ी बरी पापर धरे। 'रसिक' कौ दास तहाँ करत मनुहार बहु, लेत दोऊ कौर, छुबि निरिख मनमथ टरे।। १२६ ी राग सारंग - जुगल रस भरे भोजन करत कुंज में, तरिन तनया तीर श्रति मुहायौ।

तरिन तनया तीर श्रित सुहायों। लेत भुकि-भुकि कौर भपिट दोऊ हाथ तें, ह सत बहु भॉति मन करत भायो॥ करत मनुहार बहु भॉति मिलि सुंदरी, लीजिये लाल बहु विधि बनायो। दीजिये कृपा कर 'रिसक' के दास कों, सेस यह परम फल युनिन गायो॥ . [ १३० ]

राग ललित

भोजन करत पिय ग्रह प्यारो।।
रंग महल में धरी ग्राँगोठी, परदा परे सुखकारी।
दोऊ परस्पर लेत देत हैं, बहु विधि कर मनुहारी।।
'रसिक प्रीतम' प्रभु की यह लीला, डारत तन-मन बारी॥

, [ १३१ ]

राग धनाश्री

जंमत ललना लालन संग।
मनिमय महल बिराजत दोऊ, परदा परे हैं सुरंग।।
धरी ग्रंगीठी धिकत कनक की, सनमुख दोऊ राजें।
रतन जटित सिंहासन तामें, गादी तिकया साजें।।
सुंदर भारी भरि, जमुना जल, धरी सखी की छोर।
कनक थार नव ग्रोदन खिचरी, धरि बजजन चहुँ ग्रोर।।
रोटी लीटी बहु घृत चुपरी, नीकी धरि करि प्रीत।
लिलतादिक सनुहार करत दोऊ, जेमत ग्रति रस रीत।।
प्यारी कौर देत पिय के मुख, प्यारौ मुख में मेलें।
'रिसक प्रीतम' रस रीति पियारी,

रित-पित कंठ भुजा दोऊ भेल ॥

[ १३२ -]

राग गौरी

हँसि-हँसि दूध पीवत नाथ।
मधुर कोमल बचन कहि-कहि, प्रान प्यारी साथ॥
कनक कटोरा भरौ प्रमृत, दियौ ललिता हाथ।
लाड़िली क्रेंचवाय पहिले, ग्राप पुनि ग्रचवात।।
चितामनि चित बर्रेयौ सजनी, देखि पिय मुसकात।
स्थामा-स्याम की जुगल छवि पर,

'रसिक' बलि-बलि जात ।।

[ १३३ ]

राग सारंग

पान खबावत कर करि बीरी। इक टक ह्वं मोहन मुख निरखत, पलक न परत ग्रधीरी॥ हँसत निहारत बदन स्याम को, तन की सुधि बिसरी री। 'रसिक प्रीतम' के ग्रंग संग मिलि, छतियाँ भई ग्रति सीरी॥

दाम्पत्य प्रेम---

[ 848 ]

राग कान्हरी

नई बात कछु, नई रीति सब, नई देखियत प्यारी।
नई हँसनि, चितबन नैनन की, श्रधरन फरकत न्यारी।।
नई चलनि, नई मुरली, नई गित, नई श्रंग सोहै सारी।
'रिसक प्रीतम' सों नई रित उपजी, बरनत कवि मित हारी।।

[ १३४ ]

राग केदारी

लाड़िली लालन देखत लाहै। मोहन मुख देखन कों आवत, धूँघट पट दें आहै।। कबहुक हरि के मुख देखन कों, अपनौ बदन उघाड़ें। 'रसिक प्रीतम' सों इहि विधि मामिनि, अधिक बढ़ावत चाहैं।।

१३६ 1

रागिनी टोड़ी

तेरे सिर री छूटे वार सोहैं।
मानों पिय के मन बॉधन कों, पास मैंन के ग्रति कठोर जो हैं।।
चितवन टेढ़ी श्रधखुले नैनन, सरस मधुर बोलन बैन मोहै।
मद मुसकान प्रान बस राखत, बिरह ताप तन मन दुख खोहैं।।
हँसनि बिलसनि छवि मुख की बनी, सुघर कपोलन कुटिल भोंहै।
'रसिक प्रीतम' जुबती जन दुरलभ,

सो वस कियौ तलफत री ग्रबलों है ॥

१३७

रागिनी टोड़ी

विथुरे बार, सुथरी सारी सिर तें उतरी,

लागत पुतरी सी जु ठाड़ी।

श्रावत ही विय के चोंकि लजावन लागी,

देह प्रस्वेद मानों रस-सागर में बोरि काढ़ी ॥

नैन जुरे, बिछुरे को बेदन दूर भई,

भई सियराई, नई प्रीति जिय बाढ़ी। 'रिसक प्रीतम' के संयोग रस भोग भरी,

। साम सरा,

खरो जुवतिन मधि गुनन गाढ़ी।।

[ १३८ ]

राग विभास

श्री बृंदाबन निकुंज ठाड़े उठि भोर।

बाँहें जोरि बदन मोरि, हॅसत सुरति-रस बिभोर,

सकुचत पुनि कछु लजात, नैनन की कोर ।।

कबहुक करत बेनु नाद, पायौ रस सुधा स्वाद,

पंछी जन प्रेम मुदित, बोलत चहुँ स्रोर।

'रसिक प्रोतम' छबि निहार, प्रगट्यौ रवि जिय बिचार,

बार-बार उमेंगि तहाँ नॉचत हैं मोर ॥

[ 388 ]

राग नट

[ १४० ]

राग विलावल

नैना तेरे प्रति रसमाति । इन्ह महिँ ग्रक्न ग्रक्न डोरे कछु, लागत सहज सुहाते ॥ कबहुक इकटक देख रहत, कबहुक मुरि-मुरि गुसकाते । 'रसिकशीतम' सँग निसदिन बिलसत,नैक नहीं सकूचाते॥

888 ]

राग पीलू

भाग्यवान वृषभानु-सुता सी, को तिय त्रिभुवन माहीं। जाकौ पति त्रिभुवन मनयोहन, दियै रहित गलबाहीं॥ ह्वं श्रधीन संगहि संग डोलत, जहाँ कुँवरि चल जाहों। 'रिप्तिक' लख्यों जो सुख वृंदावन, सो त्रिभुवन में नाहीं।।

कुंत केलि--

[, १४२ .]

राग सारग

वृंदावन सवन कुंज, माधुरी द्रुम भँवर गुंज,

नित बिहार प्रिया प्रीतम, देखिबौई कीजे। गीर स्याम नंद किसोर, सुंदर श्रति चित्त चोर,

निर्देख-नरिख रूप सुधा, नैनन भरि पीजै ॥ सिखयन संग करत गान, सारंग सुर लेत मान,

मंद-मंद मधुर-मधुर, सुनि-सुनि सुल लीजै । बाढ़चो श्रति हिय हुलास, प्रफुलित सब सुखद हास,

तन मन धन 'रसिक' अपर, वारन कर दीजै ॥

[ १४३. ]

राग गौरी

हुहुन की देखि सखी लपटानि । तरु तमाल मानों ग्रालिगत, लता कनक की ग्रानि ॥ जुमुना स्थाम गौर तन गंगा, संगम तीरथ जानि । परत तमोल धार श्रधरन तें, वीच सरगुती मानि ॥ करत स्नान काम तहाँ स्नम जल, होत बिरह दुख हानि। श्रधर पान श्रालिंगन ग्रित फल, पीवत नाँहि अघानि॥ सनहुँ मिले रस दोऊ बिधि के, को कहै भेद बखानि। इनहीं के सन•राज हंस दोऊ, न्यारे करत जिलानि॥ यह स्वरूप रसक्ष्प सदा, सन बसौ बिरह रस खानि। 'रिसक' सदा लीला यह गाग्री, परौ रसना यह बानि।

## [ 888 ]

राग केदारी

र्रासक स्यास संग राधा रानी, कुंज सदन रित सानी। अंग अंग प्रित परिस महा सुख, बस कीन्हे रस दानी। आंग आंग प्रित परिस महा सुख, बस कीन्हे रस दानी। आंगिन चुंबन अवलंबन, बोलत मधुरी बानी। रित विपरीत जीत अपुनी तें, कोकिल के सुर गानी। जिय संग रित रस बिलसत, पूरव बिरह बिथा बिनसानी। क्यों हूँ न होत सुरित संपूरन, मुख सृदु हास विकानी। रिह न सकत छिनु पिय ते न्यारी, निकसि नीर ज्यों पानी। सुरित अंत बैठी सिखयन में, पिय की कहत कहानी। का पै कही जाइ यह लीला, गुपत न काहू जानी। कछुइक श्री बल्लभ करना बल, 'रिसक' बिचार बखानी।।

[ 887 ]

राग केदारौ

दुसुम सेज पिय प्यारी पौढ़े, करत हैं रस बतियाँ। हँसत परस्पर आनेंद हुलसत, लटक-लटक लिपटावत छतियाँ॥ स्रति रस रंग भीने, रीभे री रिभवार,

एक तन मन भई एक मित गतियाँ । 'रिसक' सुजान निरभय क्रीड़त दोऊ,

श्रंग अंग प्रतिबिंबित दोउन के बसन भतिया।।

# [ १8६ ]

राग मारंग

नवल नागरि नवल नागर किसोर मिलि, कुंज कोमल कमल दलन सज्या रची। गौर साँवल श्रंग रुचिर ता पर मिले,

भार सावल अभ राजर ता पर जिला सरस मानी नीलमनि मृदुल कंचन खची ।। बर्गन निनी बंध केन सिंग सावित्री कर अन्य में

सुरित निवी बंध हेत प्रिय मानिनी फुच भुजन में, स्रम जल कलह मोहन मची।

सुभग श्रीफल उरज पानि परसत रोस हुँकर,

गर्व जूत ग्रंग भामिनी लची ॥

कोक कोटिक कला रहत मन पीय कौ,

विविध कल माधुरी रित काम नाहित बची।

प्रनय में 'रसिक' ललितादिक सखी सब,

पियत मकरंद सुखरास श्रंतर नची॥

युगल विहार—

[ १४७ ]

राग विहाग

पौढ़े प्रिय दोऊ सेज हरे।
प्रमुदित प्रिय वानी रस वरसत, ग्रानंद नैन भरे॥
कनक वेलि वृषभान नंदिनी, स्याम तमाल तरे।
रितपित केलि जु करत 'रिसक', प्रिय दरसन दिव्य भरे॥

[ १४५ ]

राग नायकी

पौढ़े रंग-महल नंदलाल । दोऊ ग्रोर घरी है ग्रॅंगीठी, परदा परे रंग लाल ।। ललितादिक सखी चरनन चॉपत, निरखत होत निहाल । 'रिसक' स्वामिनी लाइ लई उर, भर लीनी ग्रंक वाल॥

## [ 388 ]

राग विहागरौ

पौढ़े स्याम राधे संग।
सुरंग पलंग सुरंग बिछौना, कसना कसे सुरंग।
सुरंग सरस रजाई नीकी, श्रोढ़ी है दोऊ श्रंग।
रहे हैं लिपटाइ दोऊ मिलि, 'रसिक' निरखत ढंग।।

#### ि १५०

राग केदारी

ग्राज हों देखे ग्राली री! दोऊ मिलि पौढ़े बातें करत। बदन निहारत परिस कपोलन, हॅसि-हॅसि ग्राँको भरत।। कबहूँ करत सुरित एक मन भये, कछु इक लाजें धरत। 'रिसकप्रीतम' राधा पिय प्यारी, रस बस ह्वैं मन हरत।।

## [ १५१ ]

राग केदारी

चंद बदन पर चाँदनी सोहत, घूंघट की पट मानौ सेत सारी।
पिय हग दोऊ चकोर पीवन कों, मानों विधि राखे सम्हारी।।
प्रगट होत तब ही तें पिय हिय, गई बिरह ग्राँधियारी।
ग्रंचर दूरि करि गरें बाहु धरि, भेंटी 'रसिक' पियारी।।

# [ १५२ ]

राग केदारौ

रहत करि नीची नारि, रूखी-रूखी ग्रं खियन,

देखि रही पिय ग्रोर।

बदन निहारत ग्रॅंचरा ऐंचत, ठठिक रही लाज जोर ।। ग्रालिंगन देत लेत उसास, सकुचत जिय जानि कुच कठोर । 'रिसक प्रीतम' के ग्रंग परिस, रस परबस भई,

क्रीड़त है गयी भोर ॥

[ १५३ ]

राग केदारी

यह विधि सचु सों रैन विहानी।
बहुत दिनन के बिछुरे प्रीतम, मिले संकल सुखदानी।।
ग्रित ग्रानंद चंद मुख देखत, चिते चतुर रित मानी।
भेंटी सकल ग्रंग-ग्रंग स्यामा, मदन केलि रस ठानी।।
एक भये मिलि भेद गयौ सब, तन की दसा न जानी।
ग्रुघर सुधा रस पीवन कों फिर, चित वृति रहत लुभानी॥
सुन री सखी! ग्रानंद सिंधु में, सिगरी निसा विहानी।
ग्रितिह उछाह कहत सिखयन में, निसि की कही कहानी।।
'रिसक' राधिका स्वामिनि की, यह लीला कहत वखानी।
श्री बल्लभ पद कमल कृपा ते, काम कुमति विनसानी।।

[ 848 ]

राग सारंग

पिय सों बातन बीती रात।
बदन विलोकत सखी स्थाम कौ, मूलि गई सुधि गात ।।
खेलत हँसत समी नहीं जानो, पिय दरसन की भाँति।
छिन-छिन श्रौरहि श्रौरे उपजत, सुंदर मुख की कांति॥
तब तें मोहि न भाव री कछु, कही-सुनी न सुहात।
'रसिक प्रीतम' के सुख की सुधि मोहि,

क्यों हुं नाँ विसरात ॥

[ १५४ ]

राग केदारी

सकल ब्रज तियन में तूही जीती। सबन कौ भाग भोगवत सगरी निसा,

लाल गिरघरन संग तोहि बीती ।। केती महिमा कहूँ रावरी एक मुख, स्याम सुंदर गरें लाइ लीती । 'र्रासक प्रीतम' महा रस दियौ राधिका,

याही ते कमला रही है रीती ॥

## मव विलास —

प्रथम विलास-- [ १५६ ]

राग मालव

प्रथम विलास कियौ स्यामा जू, कीन्हों विपिन बिहार जू। उनकी केहि विधि सोभा बरनों, कहत न आवै पार जू॥ वाके जूथ की गराना नाँहीं, निर्गुन भक्त कहावे। ताकी संख्या कहत न ग्रावै, सेस हुँ पार न पावे।। घोष घोष प्रति गलिन गलिन प्रति, रंग रंग भ्रंबर साजें। कियौ सिगार नखिसख ग्रंग जुबती, ज्यों करिनी मधि राजे।। बहु पूजा लै चली वृदाबन, पान फूल पकवानें। ताके जूथ मुख्य चंद्राविल, चंद्र कला सी बानें॥ पहुँची जाइ निक्रुंज भवन में, दरसी बृंदा देवी। तांके पद बंदन करि मॉग्यौ, स्याम सुंदर बर ऐवी।। तिहि छित प्रभु जो ग्रापु पधारे, कोटिक मनमथ सोहै। भ्रंग भ्रंग प्रति रूप रूप प्रति, उपमा रवि ससि को हैं।। है जुग जाम स्याम स्यामा संग, केलि विविध रंग कीने। उठत तरंग रंग रस उछरित, दास 'रसिक' रस पीने।। द्वितीय विलास---ि १५७ राग मालव

दितीय विलास कियौ स्यामा जू, खेल समस्या कीनी।
ताकी मुख्य सखी लिलता जू, ग्रानँद महारस भीनी॥
चली संकेत बिहार करन, बिल पूजा साजि संपूरन।
बहु उपहार भाग पायस लै, बाँह हलावत मूरन।
मंदिर देवी गान करत जस, ग्राइ मिले गिरधारी।
भन की भायौ भयौ सबन कौ, काम बेदना टारी।।
स्यामा कौ सिगार स्याम कियौ, लिलता नीबी खोली।
लीला निरखत दास 'रसिक' जन, श्री मुख स्यामा बोली।।

तृतीय विलास--

[ १४५ ]

राग मालव

तृतिय विलास कियो, स्यामा जू प्रवीन ।
खेलन कौ उछाह, सखी एकत्र कीन ।।
तिन्ह में मुख्य सखी, बिसाखा जू ऐंन ।
चलीं निकुंज महल में, कोकिला ज्यों बेंन ॥
भोग धरि सँभारि, बासोंधी सनी ।
कुसुम रंग प्रमेक, गुही कामिनी ।।
गान स्वर कियो, बनदेवी बिहार ।
नव तिया कौ भेष, कोटि काम बार ।।
ढिंग ग्रासन कराय, प्यारी कों बैठाय ।
दोऊ एकत्र कीने, निरखत लेत बलाय ॥
यह लीला कौ ध्यान, मम हिरदै ठहराय ।
देखत सुर नर मुनि भूले, 'रसिक' बलि-बलि जाय ॥

चतुर्थ विलास--

[ 3×8 ]

राग मालव

चौथौ विलास कियौ स्यामा जू, परासौली वन माँही।
ताके बृच्छ लता द्रुम बेली, तन पुलिकत ग्रानंद समाँही।।
चंद्रभागा मुख्य जूथाविल, ग्रपनी सखी सब न्योंति बुलाई।
खंडमंडा जलेबी लडुग्रा, प्रत्येक ग्रंग को भाव जनाई।।
साजि कियौ पूजन देवी कौ, बहु उपहार भेंट ले ग्राई।
खेलन चली बनों तेहि सोभा, ज्यों घन में चपला चपलाई।।
पहुँची जाय दरस देवी तब, ह्वं गये स्याम किसोर कन्हाई।
मन कौ चीत्यौ भयौ लालन कौ, हास विलास करत किलकाई।।
स्यामा स्याम भुजन भिर भेंटे, तृन तोरत ग्रौर लेत बलाई।
कही न जाय सोभा ता सुख की, कुंजन दुरे 'रिसक' निधि पाई॥

पचम विलास---

[ १६0 ]

राग मालव

पाँचौ विलास कियौ स्यामा जू, कदली बन संकेत।
ताकी सखी मुख्य संजाविल, पिया मिलन के हेत।।
चलीं रलीं उमगीं जुबती सब, पूजन देवी निकसीं।
धूप दीप भोग संजाविल, कमल कली सी विकसीं॥
ग्रानंद भरि नाचतः गावत बधु, रस में रस उपजाती।
मंडल में हरि तित्छन ग्राये, हिलिमिलि भए एक पाँती॥
द जुग जाम स्याम स्यामा सँग, भामिन यह रस पीनौ।
उनकी छूपा दृष्टि ग्रवलोकत, 'रसिक' दास रस भीनौ।।

षष्ट विलास— [ १६१ ] राग मालव छठौ वित्रास कियौ स्यामा जू । गोबरधन सों चली भामा जू ।। पहिरे रंग रंग सारी । हाथन पूजा — थारी ।। ताकी मुख्य सहचरी राई । खेलन कों बहुत सुघराई ।।

छंद—चलीं बन बन बिहँसि सुंदरि, हार कंकन जगमँगे।
ग्राइ मंदिर पूजि देवी, भोग सिखरन सगमँगे।।
ता समय प्रभु जी पधारे, कोटिक मनमथ मोहहीं।
निरख सिखयन कमल मुख, मानों निधन धन ज्यों सोहहीं।।
खेल कौ ग्रारंभ कीनों, राधा माधव बिच किये।
वाकी परछाँई परी तब, 'रसिक' चरनन चित दिये।।

सप्तम विलास-- [ १६२ ] राग मालव

सातौ विलास कियौ स्थामा जू, गहबर बन में मनौ जु कीन ।
मुख्य कृष्णावती सहचरी, लघु लाघव श्रित ही प्रवीन ।
बन देवी है गुंजा कुंजिन, पुहुपन गुही सु माल ।
चंद्रावली प्रमुट्टिन विहँसत, मुख ज्यों मुनियाँ लाल ।।

रच्यो खेल देवी ढिंग जुबती, कोक कला मनोज।
ग्राति ग्रावेस भये ग्रवलोकत, प्रगटे भदन सरोज।।
कोऊ भुज धर कर चरन उर, कोळ ग्रंगी ग्रंग मिलाय।
कुँवर किसोर किसोरी रसिकमनि, दास 'रसिक' हुलराय।।

म्रब्टम विलास--

[ १६३ ]

राग मालव

श्राठौ विलास कियौ स्यामा जू, सांतनकुंड प्रवेस जू।
उनकी मुख्य भामा सारंगी, खेलत जितत श्रावेस जू।।
सूरज संदिर पूजन करि, मेवा सामग्री भोग धरी।
श्रानंद भरी चली बज ललना, क्रीड़न बन को उमँगि भरी।।
भद्रवन गमन कियौ बन देवी, पूजन चंदन बन लीने।
भोग स्वच्छ फैनी ऐनी सब, श्रंवर श्रभरन चीने॥
गावत श्रावत भावत चितवत, नंदलाल के रस मांती।
कृष्ण कला सुंदर मंदिर में, जुबती भई सुहाती॥
देखि स्वरूप ठगी ललना तें, चकचौधी सी लाई।
श्रँचवत हगनु श्रधात दास, 'रसिक' बिहारिनि राई।।

नवम विलास—

[ १६8 ]

राग मालव

नवम विलास कियों जु लड़ैती, नवधा भक्ति बुलाये। ग्रपुने ग्रपुने सिगार सबै सिज, बहु उपहार लिबाये। सब स्यामा जुरि चलीं रंग भीनी, ज्यों करनी घनघोरें। ज्यों सिरता जल कूल छाँड़ि कें, उठत प्रवाह हिलोरें। बंसीबट संकेत सघन बन, काम कला दरसाये। मोहन सूरित बेनु मुकुट मिन, कुंडल तिमिर नसाये॥ किंद्रनी किंद्र तट पीत पिछौरी, पग नूपुर भनकार करें। कंकन वलय हार मिन मुक्ता, तीन ग्राम सुर भेद भरे।

सब सिखयन श्रवलोकि स्याम छिवि, श्रपुती सर्वसु बारें।
कुंज द्वार बैठे पिय प्यारी, श्रदभुत रूप निहारें।।
पूत्रा खोश्रा मिठाई मेवा, नवधा भोजन श्रानें।
तहाँ सत्कार कियौ पुरुषोत्तम, श्रपुनौ जनम फल मानें।।
भोग सराय श्रववाय बीरा धरि, नीर जनिंह उतारें।
जय जय सब्द होत तिहुँ पुर में, गुरुजन लाज निवारें।।
सिश्रन कुंज रस पुंज श्रिल गुंजत, कुसुमन सेज संभारें।
रित रन सुभट जुरे पिय प्यारी, काम वेदना टारें।।
नव रस रास बिलास हुलासन, अज जुवतिन सिल कीने।
श्री बल्लभ चरन कमल कुपा ते, 'रसिकदास' रस पीने।।

सुरतांत...

[ १६५ ]

राग ललित

म्रालस भोर उठी री सेज तें, कर सों मींड़त श्राँखियाँ। सिगरी रैन जगी पिय के संग, देख चिकत भुई सिख्याँ।। काजर ग्रधर कपोलन लीक लगी है, रखी महाबर निख्याँ। 'रिसकप्रीतम' दरपन लै प्यारी, चीर संभार मुख ढेंकियाँ।।

[ १६६ ] - राग केदारौ, चर्चरी

लाल संग रस रैन जागी। ग्रहन भये नैन पलकें लगें नॉ,

सुरित रस अरसाई नेह पागी॥ देखियत डंक दसनत के गंड जुग,

अधर अंजन उलटि लीक लागी। 'रसिक प्रीतम' कियौ आपु बस तें सखी,

कौन तिहुँ लोक तिय तो सी बड़भागी ।।

[ १६७ ]

राग कदारी

श्राज छिव देखियत तेरे बदन की।
कहूँ श्रंजन कहूँ पीक कपोलन, कहूँ उलटी है पॉित रदन की।।
काहै छिपावित री मो श्रागै, हों तौ दासी तेरे सदन की।
जानित हों तें 'रिसक प्रीतम' संग, जोती है लराई मदन की।

[ १६८ ]

राग रामकली

लटकत स्रावत कुंज भवन तें।
हुर हुर परत राधिक ऊपर, जाग्रत सिथिल गवन तें।।
चौंक परत कबहूँ मारग विच, चलत सुगंध पवन तें।
भर उसास राधा वियोग भय, सकुचे दिवस रवन तें॥
स्रालस मिस न्यारे न होत है, नैक हू प्यारी तन तें।
'रिसक' टरो जिन दसा स्याम की, कबहू न मेरे मन तें।।

चेगाु-वादन---

[ १६६ ]

राग विहाग

मुरली मोहन मधुर बजावै।
स्रवन सुनत स्रवनन के मारग बज जन हिरदे झावै।।
प्रकट प्रेम भवनन में बैठी, मिलि यों पिय गुन गावै।
मदन उगौ सबहिन के मन में, भयौ बचन किह झावै।।
निज स्वरूप पर रूप प्रकट किर, नारि अवर रस चावै।
बेनु रंध्र पूरित कर हित सों, लीला सहित पढ़ावे।।
पैठत जाय सरस हिरदे में, अनुभवौ सकल करावै।
पाइ परस सुख रस गोपी मुख सिगरी बात कहावै॥
अपने हग अबलोकि भाव सों, मृगन जाति बिसरावै।
रूप देखि सुनि नाद बिवस तन, हरिनी हगन पुजावै।।

जुबित मनोहर रूप, नाद करि सुर नारित मुरभावें।
वेनु मधुर धुनि गा उनके उर, दिव्य बिहार भुलावें।।
चढ़े द्रुमिन धुनि सुनत मूँदि हग, बिहँगन मौन गहावें।
दरसन रस तें ग्रधिक नाद रस, सरस जनिन समुभावे।।
गीत सुनाइ भाव उपजावें, दिनकर गमन थमावें।
लै उपहार कमल भ्रू भंगनि, चरन कमल परसावे।।
देख घाम में धेनु चरावत, जलद देह धरि छावे।
सुनत बेनु धुनि प्रेम मुदित मन, फुही-फुही बरसावे॥
चरन परिस प्रमुदित गोबर्धन, कंद मूल ग्रति भावे।
पूरन भाव पुलंदिनि नीकी, कुमकुम ग्राधि छिड़ावे।।
बिपिन चलत गो दोहन बिरिया, ग्रद्भुत चरित बतावे।
गनि थावर जंगम थावरता, गित बिपरीत लखावे।।
गुन गावत गोपी जन मन सों, तिन कौ ताप नसावे।
सुनिरत मुख की देख ग्रारती, 'रिसक' इहै फल पावे।।

[ १७० ]

रागिनी टोडी

सप्त सुर तीन ग्राम इकईस मूरछनाँ,

तान उनचास मिलि मंडल मधि गावें। चारि करन हस्तक सिर नैन भेद बहु भाँति,

ताल सुरन उपजत गति नृत्य कर नचावे ॥

ता तक धिंग किट थोंग थोंग कुकु भं कुकु भं,

भनिकट धिनिकट धिम् धिम् मृदंग बजावें। 'रिसक प्रीतम' छिब निरखत देव जुवती मोहीं,

तन मन उमेंगि उमेंगि बिविध कुसुम बरसत सुख पावें।।

[ १७१ ]

राग-सारंग

नव रसाल पल्लव ग्रह सिंखि सिखंडि कमल माल,

पीत बसन रुचि बिचित्र भेद दोऊ माई।

वन लीला गोपन की, मुखद गोिं मिध विराजे,

रंग संडप नट की ज्यों नाचत सुखदाई ॥

कबहुक मिलि योंहों गावें, हस्तक करि गति बतावं,

सखन सुख बढ़ावे, सुनत तन की सुधि जाई।

व्रज जन बहु गुन गावत, श्रंतर गति सुख पावत,

'रसिक प्रीतम्' चरन रेनु, भागन निधि पाई ॥

[ १७२ ]-

राग नायकी

देखे जा सुर लेहुगे तान । तान तिहारी प्यारो उठत ऊँचे स्वर,

ंताहि न मिलवत कोऊ समान ॥ हमर्हु सुनें कैसे हो गवैया, करत फिरत कल गान । 'रसिक प्रीतम' सब सिखयन ग्रागै, हमहूँ करि हैं करतब वखान।।

व्रज-वालायों की यासक्ति—

[ १७३ ]

राग सारंग

जब तुम मुरली टेर मुनाई।
विकल भई तन मन श्रति व्याकुल, छिनहु रह्यों नहीं जाई।।
लोक वेद कुलकान सबै तिज, तुमीह मिलन उठि धाई।
तुम या वन ते गये आन वन, हौं श्रति दूरि भ्रमाई।।
स्वास न वदन समाइ, पसीना श्राणिया सबै भिजाई।
थाके चरन चल्यों नीह जात है, करि बल मैन हराई।।
सुनि कें बसन देह श्रम मिटि गौ, हिर हँसि वाँह गहाई।
धोस विविन विहरत टोऊ रस मय, 'हिर' राधा सुखदाई।।

#### [ १७४ ]

राग हमीर

श्राली री ! वृंदाबन में मोहन मुरली बजाई। जब ते भनक परी मेरे कानन,

तब तें भवन मोपै छिनहु रह्यौ नहीं जाई ॥ सखी समाज सकल गृह कारज, लोक-लाज कछुऐ न मन ग्राई । 'रसिक प्रोतम' मुख बिधु ग्रवलोकत, पति-सुत तिज बन धाई ॥

#### [ १७१ ]

राग सारग

माई मेरौ मन मोह्यौ साँवरे, अब मोहि घर-अगना न सुहाय। ज्यों-ज्यों ग्रांखिन देखिये, मेरौ त्यों-त्यों जिय लिल्चाय।। मनमोहन अति सोहनौ, इत ह्वै भारग निकस्यौ ग्राय। मोहि देखि ठाड़ौ भयौ वह, चितयौ री मुरि मुसिकाय।। रूप-ठगोरी डारिकै चत्यौ, ग्रंग छिब छैल दिखाय। नेन सैन दै साँवरौ, मन लै गयौ मेरौ संग लगाय।। लोक-लाज जुल-कान की, मेरे जिय कछु न ठहराय। लेकै चिल मोहि स्याम पै, कै स्यामिह ग्रांनि मिलाय। प्रान-प्रीति पर बस परी, ग्रव काहू की न बस्याय। रसिनिध बालक नंदलाल पै, 'रसिक' सदा बिल जाय।।

### [ १७६ ]

राग सारग

देखे क्यों मन राखि सकें री।

उहि मुसिकन उहि चाल मनोहर, अबलोकत दोऊ नैन छकें री।। जिनकों अनुभव अबहू नाँहीं, ते घर बैठी न्याउ बकें री। जिन्ह न सुनी मुरली उहि कानिन, ते पंछी मृग पसु विथकें री।। बिनु देखें अब रह्यौ जात नाँ, मुंदर बदन कुटिल अलके री। 'रसिक प्रीतम' यह भई अवस्था, ये हरि रूप निरिख अटकें री।। [ १७७ ]

राग सारंग

विन देखें पिय तेरे, मेरे नैन तपै। जब जब वन में घेनु चरावत, वेनु वजाय रहे धुनि पै॥ कैसै जाऊँ, उपजत मन ऐसी पाऊँ सुख सुंदर प्रीतम पै। 'रिसकप्रीतम' सिह सकों विरह निह, छूटों कैसे श्रनंग सर पै॥

[ १७= ]

राग सारंग

मधुर मुख बेगि बजाग्रौ बेनु ।

ग्रधर सुधा जो हिरदै श्रावै, जीवन की विधि श्रौरे है नु ।।

नुम तो बन-बन चारत डोलत, लीन्हैं संग श्रापुनी धेनु ।

गोपिन की गित कहा होत है, सिगरी द्यौस उसासन लैनु ।।

जो गावें गुन तन सुधि विसरें, श्रविध सॉक्स दहै हिरदै मैनु ।

'रिसक श्रीतम' समकाय कहत हो, चित लावों हों तो पद रेनु ।।

[ 308 ]

राग सारंग

हिर की चितविन भावै। कर गिह श्रधर धरै, मृदु मुरली, नीकी तानन गावै।। गाय चरावत छाँह कदम की, ठाड़ौ रित उपजावै। कवहुक किर कटाच्छ इत चितवत, नैनन नैन मिलावै।। कवहुक सैनन दैकें मोकों, लीला ठौर वतावै। 'रिसकराइ' श्रीतम या विधि सों, तन मन धन विसरावै।।

[ १५० ]

राग श्रहानी

जहाँ तहाँ ढिर परत ढरारे, प्रीतम नेरे नैन। जे निरखत तिन्ह के मन बस करि, सोंपत है ले मैन॥ छिन सनमुख छिन ही होत टेढ़े, एक श्रवस्था कबों है न। 'रसिक प्रीतम' इनके विनु देखें, छिन नहीं मन में चैन॥

### [ १८१ ]

राग ग्रडानौ

तेरी बलैयाँ लीजै हो सुंदर जन सलौनें । तब ही गावत बेनु बजावत, मेरे द्वार ह्वं के गयी,

जब हों बदन देखन कों ठाड़ी, पौरि भवन के कौनें।। जेती मधुर नाद मोहीं, एक टक हेरत, सुख चाहत हीं,

देह सुरत गईं, रहीं बहु भुंडन, चिकत भईं धरि मौने। 'रसिक प्रीतम' एक बेर, बहुरि के फेर, गाइ सुनाश्री, स्रवनन सुख उपजाग्री, तब ही जैहां जु भीनें।।

#### [ १८२ ] रागिनी टोड़ी

नंदकुमार सुंदर सखी कैसै देखिहौं नैनन। मेखु धरै नट नाचत, रंग मधि गावै, बोलत मधुरे बैनन ॥ ्रित उपजावित भावित मन में, गृह बिसरावित दै दै सैनन । 'रसिक प्रीतम' की ऐसी बानिक जाके दृष्टि परी,केसै रहै घर चैनन।।

#### [ १५३ ]

राग ईमन

श्रावत मो सनमुख जब हो, चतुर बरने या चलिन। बन-माला चरनन पर लटकत, निमत ग्रीव मुख,

हॅसनि लसै अति मोर मुकट हलनि ॥ कमल फिरावत मधुरे गावत, अधर सुधा की मुख तें गलिन। 'रसिक प्रीतम' की छुबि पर बलि जैयै री लेखि टलिन ।।

#### | १५४ ]

राग हमीर

चतुर चितै चित चोर लियौ। चपल कटाच्छ सुलच्छन मिलिकै, छिन में बिकल कियौ॥ भूल्यो भवन गमन तब हो तें, सब सुख हरि हिए विरह दियौ। 'रसिक प्रीतम' गति ग्रौर भइ मन की, छिनु-छिनु भर ग्रावे हियौ।। [ १५४ ]

राग ईमन

मो मन रही है बसी मूरित सॉवरी,

ग्ररी कैसें देखों जाइ भरि इन नैनिन । जमूना के तीर संग लीने सब ग्वाल-वाल,

मो तन निहारि जब बोलि लई सेननि ॥ हरि लियो सरबस सु दियो दरसन,

रस बस करि लई हों मधुर मुख बैननि । 'रिसक प्रीतम' बिनु देखे ग्राली तब ते', भौन न भावै बलिहारी वाकी तान लैननि ॥

٣ ٥-٣ ٦

[ १८६ ] राग हमीर

कैसे मिलै मेरी माई, कुँवर कन्हाई मो पै रह्यों न जाई। हों जु गई जमुना भरन जल, कंकरी डार दई मो पर,

तब तें कछु न सुहाई।।

जो मोहि म्राइ मिलावै उहीं, ताहि देहुँ मन भाई वधाई। 'रिसक प्रीतम' जो तोहि सुखदाई, नातरु सब दुखदाई।।

[ १५७ ]

राग धनाश्री

लगन इन नैनन की है जु बाँकी। देखें दुख, श्रनदेखें हू दुख, पीर होत दुहुधाँ की॥ टारी टरत जाय बिन देखें, जाइ फवत है साँकी। 'रसिक राय' प्रीतम मन श्रटक्यौ, कहूँ लगत नहीं टाँकी।।

१ ५५५

राग भ्रासावरी

लगन मन लागी हो लागी। कहा करेंगे लोग मेरौ कछु, हौं प्रोतम रस पागी॥ कछु न सुहाय न जाय कहूँ मन, ऐसी बनि ग्राई श्रनमाँगी। ग्रब धरियत चित ग्रासपास ही, रहियै 'रसिक प्रीतम' बङ्भागी॥

### [ 358 ]

राग नायकी

जो जैय तौ लोक-लाज लहियै,

देखन न पैये री, प्रीतम कों नैन भरि। जो रहियै तौ छिनहू न रह्यौ जाइ,

हियौ भरि ग्राव, ये दुख सहियै री कैसै करि ॥ मन में ग्रावत ऐसो, सुत-पति-गृह तजि,

भजिये री प्रीतम कों निचये री उघरि। 'रिसक प्रीतम' जीवन तब सुफल मानों, जब मिलै एक रस ह्वै कै जु हरि॥

### [ 038 ]

राग गौरी

गुरु जन लाज भरी, अरी हों देखन न पाऊँ। जब मोहन चाहत तन चितबन, नीची नारि करि जाऊँ॥ मन की किह न सकों काहू सों, मन ही मन अकुलाऊँ। बिरह बाफ काढ़न औरन सों, भूँठे ही बतराऊँ॥ आवत है मन ऐसी मेरें, सगरी लाज गमाऊँ। 'रिसक प्रीतम' सों प्रीति जोरी, सो सखी कहाँ लों दुराऊँ॥

### [ 838 ]

राग भ्रड़ानौ

पिय मेरी ग्रेंखियन ही में बसत, नैक नाँ इत उत खसत। दुख 'पावत हैं बिरह प्रान वे, तौहू मृदु उर नहीं धँसत। जद्यपि लीला सहित हुदै में, सदा प्रान प्रिय लसत। तौहू ना देत ग्रापुनौ दरसन, बिरह कसौटी कसत।। छिनु छिनु तन यह घटत दयानिधि, बल प्रभाव सब नसत। ऐसी दसा देखि दीनन की, 'रसिकराय' जग हँसत।।

[ १३१ ]

राग सारंग

भावत है काहे कों जियरा।
छाँड़ि चरन गोविंद चंद के, श्रौर कछू नहीं बियरा।
नैनन सीतल बैनन सीतल, श्रौर सीतलता हियरा॥
'रसिकराय' प्रीतम सुमिरत ही, प्रगट देखियत नियरा॥

[ \$83 ]

राग ग्रड़ानी

लगाई संग तब तें, जब तें मो तन चितयो इन नैन । मोर मुकट सिर घरें बनमाल सोहै गरें, हरे हरें चलत दे सैन ।। चित चित तिरछे नैनन करि, ग्रधर सुधा पूरित मृदु बैन । 'रसिक प्रीतम' ग्राधीन करी ज्यों,

मीन तलफत, निस दिन परत न चेन ॥

[ 839 ]

राग विहाग

कहां पाऊँ पीय कों रे, लाग्यो जासों मन मेरौ।
क्योंई मेरौ मन समभ समभाऊँ, किह हारी घनेरौ।।
जा दिन तें नैनन पथ श्रायौ, ताही तें भयो चरन तेरौ।
'रिसक प्रीतम' जाइ श्रटक्यौ मन, क्योंहूँ न होत निवेरौ।।

[ 8EX ]

राग विहाग

पिय तेरी चितबन ही में टौना।

तन मन घन बिसरचौ जब ही तें, निरख्यौ बदन सलौना।

ढिंग रहिवे कों होत बिकल मन, भावत नाँहिन भौना।।
लोग चबाव करत घर-घर प्रति, घरि रहियै जिय मौना।
छूटी लोक-लाज सुत पित की, ग्रौर कहा ग्रब होना।।

'रसिक प्रीतम' की बानिक निरखत, भूलि गई गृह गौना॥

## [ १८६ ]

राग सारंग

तुम बिन प्रोतम मोहि छिनु न सुहाई।
सो नहीं पायौ परम कृपानिधि, जो मग दियौ तुम मिलन बताई।।
लोग चबाऊ सब घर-घर प्रति, ठाले ठूले करत चबाई।
सुमिरत ही वह टेढ़ी चितबन, देखन कों मेरौ मन ललचाई।।
कहा कहाँ कछु कहि नहीं ग्रावै, तन मन घन सब रह्यौ बिकाई।
'रिसक प्रोतम' ग्रब कैसै मिलि हैं, मोहि नहीं सूभत कछुक उपाई।।

#### 889

राग हमीर

हों तो न रिह सकों बिनु देखै, देखै रहैगी कैसै लोक। लाज। मोहन रूप मन मोहि लियौ, मोहि भूल्यौ री गृह काज। किछु कोऊ कहाँ रहौं रूसे कोऊ, रहूँ बावरी जोरि समाज। 'रिसक प्रीतम' की मया के बल मोहि काहू नहीं डर,

पायौ री मैं कुँवर ब्रजराज ।।

### [ १६५ ]

राग विहाग

नंद दानी नागर नैन सुलीन ।

पाँच बरस दानी मनमोहन, बड़ौ ग्रजोभी हौन ।

रिह न सकोंगी बिनु देखै, का जानै कछु तारी टौन ।

'रिसक प्रीतम' बिन मोहै नैक न भावै, खानी पीनौ सौन ॥

#### [ 339 ]

रागिनी टोडी

तू जिनि कहै कछु हों न सुनोंगी, पिय यह तौ वाही सों कहोंगी।
मेरे बीच परी जिन कोई, रस अनरस मुख देख ही सहोंगी।।
अपुनौ नैम तजत कोऊ कैसै, दुखहू पाय सो अपरि निवहोंगी।
'रसिक प्रीतम' प्रीतम मिलिहैं तौ, बन दूरन रस हू तौ लहोंगी।।

# [ २०० ]

राग विहाग

माई हों हिर की, हिर मेरी, जिनि कोऊ बीच परो । रस अनरस की हों ही समकों, न दुरै प्रीति कोई कछू करो ।। क्योंहूँ न छाँड़ों हिर को संग, जु श्रीगुन जीवित घरों । 'रसिक प्रीतम' सों प्रीत हमारी, दुरजन देख जरो ।।

[ २०१ ]

राग नायकी

म्ररी मोहि ऐसी जिय म्रावै,

मिलों जाइ चलत पिय पै, नेह भरिकै।

श्रांकौ भरत कैसें सहोंगी बियोग दिन रैन,

भरोंगी फेंट, गहोंगी ग्रंग हठ करिकै॥

ना काहू की कानि करोंगी, ना काहू ते डरोंगी,

यह बात निषरक चित्त घरिकै।

'रिसक प्रीतम' जो न रहें मेरे घर तौ, यै सब सुख जैहों री विसरिकै॥

[ २०२ ]

राग भैरव

दोनौ दरस सपने में ग्राइ।
छिन एक सुख उपज्यों मेरे मन, गयौ कहूँ हिर बिरह बढ़ाइ॥
हा हा पाँय परत हों तेरे, क्यों हू किर लावै न छुलाइ।
ग्रब न परत मोपै रह्यौ एक छिन, बिन भेंटे जिय ग्रित ग्रकुलाइ।।
यह दुख कौनें कहों सिख ! तो बिन, मेरे तू ही एक सहाइ।
कहा बिलंब करत जैवै कों, कहत सखी हों सोंहे खाइ।।
वह सूरित गढ़ि रही हिये में, िनिकसत नांहिन ग्रौर उपाइ।
उठि एहं सुनि बिनती मेरी, जसुमित सुत 'रिसकन' को राइ।।

[ २०३ ]

राग नायकी

देखत बदन सोभा-सदन मदन-भूरित कौ, रहै कैसै लाज राखी। तू तौ सिखवत मोहि भाँति-भाँति,

मोवै रह्यौ कैसै परै लाज राखी।

जो मेरे मन होत, विरह ग्रगिन जोति,

ताकौ एक मेरौ हृदौ है जु साखी।

'रसिक प्रीतम' बेगि मिलें आइ मोहि,

सोई जाइ करौ याते दीनता भाखी।।

[ 808 ]

राग भ्रासावरी

राखत ही पिय प्रीति गुपत, इन नैनन ही हो दई उघारि । देखन लगी बदन छवि एक टक, सबहिन में पट घ्घट बिसारि ।। छुटि गई सकुच कुटिल कच देखत, सहचरी सिगरी रहीं बिचारि । 'रिसक प्रीतम' तुम हो मनमोहन, मन न रुकत हों रही पचहारि ।।

ि २०४ ]

राग सारंग

माई मेरो मन मोह्यो साँमरे, अब मोह घर अँगना न सुहाइ। जयों जयों आँखिन देखिये, मेरो तयों तयों जिय ललचाइ॥ हेली मनमोहन अति सोहनो, मारग इत निकस्यो आइ। मोहि देख ठाड़ो भयो वह, चितयो री मुरि मुसकाइ॥ हेली रूप ठगोरी डारिक चलो, अँग छिब छैल दिखाइ। नैन सैन दें सामरो, मन ले गयो संग लगाइ॥ हेली लोक लाज कुल कान की, मेरे जीय न कछु ठहराइ। लेक चिल मोहि स्याम पै, के स्वामींह आनि मिलाइ॥ हेली प्रान प्रीति परबंस परे, अब काहू की न बस्याइ। रसिनिध वा नंदलाल पै, 'रिसक' सदां बिल जाइ॥

द्ती— [ २०६ ]

राग सारंग

कहा तू बैठि रही घरि मौन ।

प्रयनी वात कहै किन मोसों, ग्राय बसौ मन कौन ॥

काके विरह उसास लेत है, ग्रात दीरघ तोहि पौन ।

ग्रात ग्रातुरता ये काके लिये, भावत नॉहिन भौन ।।

काके देखें भई ऐसी गति, कहि प्रगटी ग्रवलों न ।

किन डारी यह प्रेम ठगोरी, लगी छीन तन हौंन ॥

क्यों न दिखावे मोहि हाथ गहि, उठ सुंदरी कर गौंन ।

जो न मिलाऊँ ग्रान निरंतर, तेरी दूती तौ न ।।

जानति हौं मोहन कहूँ देख्यौ, तोसों भई सुख सौंन ।

'रिसक प्रीतम' विनु मिलें, सखी ! निहं बुकै बिरह की दौंन।।

[ २०७ ]

राग सारंग

रही हग दोऊ नीचे ढारि।
मन में सीच करत मिलिवे कौ, कर कपोल तर धारि॥
सूक्षत नहीं उपाय मोहि, हौं बहुतक रही पिचहारि।
जयौं मनाय पाऊँ मनमोहन, सो जिय जतन विचारि॥
बहुतन कौ नायक क्यों भ्रावै, मेरें सबनि बिसारि।
बिरह भ्रगिन बाढ़ी मेरे उर, भ्रंतर मारति जारि॥
काहे कों दुख पावति स्वामिनि, ग्रपनौ रूप सँभारि।
'रसिक प्रीतम' तेरे बस ह्वं है, तिज सगरी ब्रज नारि॥

1 205

राग हमीर

हौं लाऊँगी जिन होहु जू श्रनमने । काहे कों उसास लेत हौ दीरघ, करोंगी उपाय श्रव जाइ घने ॥ धीरज घरौ तहाँ लौं मोहन जू, किर श्राऊँ हौं छल बल श्रपने । 'रसिक प्रीतम' ऐसी काहेकों रूसियत, जा विनु देखें छिन ना बने।।

### [ 308 ]

राग ईमन

तन की निकाई वाकी, कही न जाइ मोपै,

जब तें हीं देखि ब्राई, लागि रही है मन । है तौ मिलिवे ही जोग, रावरे ही भोगिवे कों,

करोंगी उपाय जाइ, पाऊँ जो मुख वचन ॥

मोहि सीख दीजै, मोपै छिनहू न रह्यौ परत,

जहाँ लौं तिहारे दिंग बैठी न देखौं धन ।

'रसिक प्रीतम' दूती साँची सोई कहियत,

पिय के काज बीचि, डारै धन-जीवन ॥

[ २१० ]

राग कान्हरी

चितय हो पिय सेज सँभारी । विविध भाँति फूलन सों रिच पिच,

श्रपने हाथ प्यारी रची, तेरे बिरह बिहारी ॥ सीतल करत उपाय श्रनेकन, पहिरों श्रंग सूच्छम सारी । 'रसिक प्रीतम' चिल मया कीजियै, वाकी देह भाँति भई न्यारी ॥

**प्रिय-मिलन**—

ि २११ ]

राग केदारी

प्रानन हू तें प्यारे, छिन न होउ न्यारे। बचन सुनन कों स्रवन तरसत हैं, देखन कों हग तारे।। तन तलफत है नित मिलिवे कों, रसना ग्रधर सुधा रे। 'रसिक प्रीतम' इतनी सुनि बिनती, प्रगटे बेनु सँभारे।।

[ २१२ ]

राग ग्रहानी

पिय तोहि नैनन ही में राखूँ। तेरी एक रोम की छबि पर, जगत वारि सब नाखूँ॥ भेटों सकल भ्रंग सॉवल कों, भ्रधर सुधा-रस चाखूँ। 'रसिक प्रीतम' संगम की बातें, काहू सों निंह भाखूँ॥

#### [ 283 ]

राग केदारी

बैठी पिय की बदन निहारै। लालन ऊपर बारि बारि मन, तन धन जीवन वारे।। कबहुँक निकट जाय प्रीतम के, पिया पेच सुधारै। कबहुँक चुंबन करत कपोलन, हेरि चंद उजियारै।। कबहुँक प्रीतम ग्रधर सुधा रस, भेंटत ग्रंग उघारै। 'रिसक प्रीतम' के संग में प्यारी, पूरव विरह विसारै॥

#### ि २१४

राग विहाग

श्ररी मै रतन जतन करि पायो। ऐसौ लालन मो मन भायो।।
उघरे भाग श्राज मेरे गृह, रिसक सिरोमिन श्रायो।।
लाय हिरदै मुख देखत श्रटकी, श्रपने ढिंग बैठायो।
मुख चुंबन करि श्रधर पान दै, भेंट सकल श्रंग लायो।।
श्रद्भुत रूप श्रद्भप स्याम की, श्रपनी मन बौरायो।
निसि-दिन यह श्रपने ठाकुर की, गृढ़ 'रिसक' गुन गायो।।

#### [ २१४ ]

राग कान्हरी

मो ढिग तें बलमा कित जाग्रों ऊठि। ग्रब ही तौ ग्राये भवन पिय रावरे, मिलन होति है भूठि।। देखत ही नैननि मृदु मूरति, रहत ठगी सी लागी मूठि। 'रसिक प्रीतम' मै करत बीनती, हा हा खाऊँ चरनन लूठि।।

### [ २१६ ]

राग गौरी

परम रस पायौ ब्रज की नारि । जो रस ब्रह्मादिक कों दुरलभ, सो रस दियौ मुरारि ॥ दरसन सुख ने नन कों दीन्हौ, रसना कों, गुन-गान । बचन सुनन स्रवनन कों दीन्हौ, बदन क्रधर रस पान ॥ श्रालिंगन दीन्हों सब श्रंगन, भुजन दियों भुज बंध । दोन्ही चरन बिबिध गित रस की, नासा कों मुख गंध ॥ दियों काम मुख भोग परम फल, त्वचा रोम श्रानंद । ढिंग बैठिवो दियों जु नितंबन. ले उछंग नेंद-नंद ॥ मन कों दियों सदा रस भावन, मुख समूह की खानि । 'रसिक' चरन रज ब्रज जुबतिन की,

श्रित दुरलभ जिय जानि।।

रूपगविता-

[ **२१७** ]

राग ईमन

रिसक रस माती हो, गनत न काहू त्रिभुवन में।

श्रपने रूप गुन गर्व भरी सखी, ए चितवत सब धन में।।

मन पिय कौ गहि डारत री, किर भाँवरी श्रपने रूप जोबन में।

'रिसक प्रीतम' कों बैठी निहारित, श्राभूषन सब तन में।।

प्रेमगर्विता--

[ २१८ ]

राग मालकोस

भोरे भोरे कान्ह, तू मेरो कह्यौ मान,
ग्रथमैगौ भान, ग्राप चिल ग्राऊँगी।
तुम तौ चतुर नर, छाँड़ि दै हमारौ कर,
तुमकों तौ नाँहीं डर, लाज मिर जाऊँगी।।
तुमकों तौ चिहयै भोग, भोग कौ नाँहीं संयोग,
देखेंगे नगर लोग, ग्रब नींह ग्राऊँगी।
'रिसक' के स्वामी स्याम, धर्लंगी तिहारौ ध्यान,
जहाँ लौं घट में प्रान, तुमकों रिकाऊँगी।।

### [ ३१६ ]

राग सारग

श्रावैगी मेरी बलाय, श्ररी मोहि गारी दीनी । डारि दई मेरे सिर ते गगरिया, ईं डुरिया गहि छीनी ।। करि डारी चिरकुट चोली की, गहि श्रालिंगन लीनी । दै ककोल दोऊ दिसि चुंबन, श्रधर सुधा रस पीनी ।। लाज गँवाई सब सिखयन में, करी श्रापु श्राधीनी । तन की दसा बिसरि जु गई मोहि, भई बिकल मत होनी ।। लोक चबाव भयौ घर-घर प्रति, हों प्रसिद्ध श्रब कीनी । 'रसिक प्रीतम' की बात श्रटपटी, वरनों कहा नगीनी ।।

प्रेम-पत्र---

[ २२० ]

राग नायकी

लाई हों पतियाँ पिय की। 'लाई हों पतियाँ' सूनी कान, जिय भई ग्रान,

देखे ही बनें दसा तिय की।।

श्रादर दै उठि लई श्रापु, कर छतियाँ लाई,

जानेंहि जियावन जिय की।

बॉचत ही सब बात लखी, श्रनुराग भरी गति,

'रसिक प्रीतम' के हिय की ॥

त्रागमपतिका-

ि २२१ ]

राग कान्हरी

श्ररी माई देखन की मोहि चाहि पिय के बदन की,

मेरौ सलौनौ नॉह ।

फरकत आँख-बॉई, अधरा हू फरकत, अरु फरकत बॉई बॉह ।। छिनहू नाँ विसरत है आली ! मेरे बसी तू हियरा मॉह । 'रसिक प्रीतम' जब देखि हों नैननि, तब सुख ह्वं है री छत्र छॉह ॥ [ २२२ ] राग कान्हरी, पूरिया फूली फूली फिरत ग्रँगना में, डोलत इत उत चितवत, पिय ग्रावन की फूल। बिसरि बिसरि जात गृह के काज, छुटि गई लाज,

कुल कान भ्रान, जिय होत बिरह के सूल।।
कछू कहत कछु सोच धरत मन, कछू गहत, कछु चाहि रहत तन,
गई तन-मन सुधि भूल।

'रसिक प्रीतम' तिहि ग्रौसर ग्राये, ग्रंग लगाय भयौ बहु ग्रानंद, गयौ सकल दुख मूल ।।

वासक-सज्जा— [ २२३ ] राग खम्माच मेरी पलकन सों मग भारूँ।

या मग में मेरी पिय श्रावत है, तन-मन प्रानन बारूँ॥ सेज सँभारूँ चमर दुराऊँ, मधुर मधुर सुर गाऊँ। 'रिसक प्रीतम' मेरे पिय जो मिलें मोहि, हँसि-हँसि कंठ लगाऊँ॥

[ २२४ ] राग सूहौ

मेरी भ्रँखियन की पलकन सों डगर बुहारूँगी। जो या घरी मेरौ पिय भ्रावै, तन-मन-जोबन बारूँगी।। सेज सँमारों चरन तलासों, श्रौर मधुरे सुर गाऊँगी। 'रसिक प्रीतम' पिय श्रबकै मिलें, तौ नैनन सों समकाऊँगी।।

उत्कंडिता-- [ २२५ ] राग रामकली

सुघरं ियय स्याम, श्रजहू न श्राये धाम । सिगरी रैन मग जोवत बिसरि गई, बिसरि गयौ हरि नाम ।। कौन सुघर जिन बस करि लीन्हे, राखे चारों जाम । 'रसिक प्रीतम' रस वाही के भोगी, श्रौरन सो नहीं काम ॥

### [ २२६ ]

राग ललित

भई री ग्राली तसचर बन खग रोर। ग्रावन किह गये ग्रजहूँ न ग्राये, जागत भयी मोहि भोर।। किन सौतिन के बस परे प्रीतम, चितवत चंद चकोर। 'रसिक प्रीतम' कुमुदिन सकुचानी, फूले कमल रिव भोर॥

धीरा--

[ २२७ ]

राग रामकली

सुघर पिय भ्राये, भुज भरि कंठ लगाये, नैनन हियौ सिराये। खुले कपाट ठाड़ी मग जोवत, सिगरी रैन बिहाये।। कौन तिया के रति-रंग राचे, चारों जाम भ्रावन नहीं पाये। 'रसिक प्रीतम' ऐसी कबहुँ न कीजै, बसि ब्रज जन सुख समाये।।

[ २२५ ]

राग रामकली

मुघर तिय कौन, वाही पै उतारों राई नौन । नागर नटवर तिनक चितबन में, बसे वाही के भीन ॥ जा सुख कों सनकादिक तरसत, मुनि-जन घरिहैं मौन । 'रसिक प्रीतम' चारि जाम बसे तहाँ, श्रनहौनी भई हौन ॥

[ २२६ ]

राग हमीर

रहो रही चुपकै चतुर रसनायक, समकावत ये बातें। हो तो लालची मधुर मुख बोलत, यह सीखी चतुराई कहा तें। जो तुम डार डार डोलत हो, हों हू डोलत पात पाते। 'रसिक प्रीतम' मनमाने की सब, इतनी कहि मुसकातें।।

#### [ २३० ]

राम सारंग

मेरी सौं, मेरी सौं प्यारे ! मोसों कहाँ उह बात । जा बातन रस तुम मन ही मन, बैठे हौ मुसिकात ।। हा हा परौं पॉयन पिय तेरे, मेरी जिय अकुलात । 'रसिकराय' प्रीतम सों सब सुख, पावै मेरी गात ।।

ि २३१ ]

राग सारंग

बैठौ, देखों चरन कसल तल।
गड़त होंयगे इहि तृन भ्रांकुस, घरनि घरत पद चंचल॥
भ्रपने भ्रांचल पोंछ हृदै में, घरि राखों किर कर बल।
स्रज जन हृदौ छाँड़ि वे घरियत, भ्रौर ठौर भ्रित सीनल।।
जानं कहा मरम कोऊ इनकौ, नव प्रबाल तें कोमल।
घरनि घरे दुख पाय कृपा किर, गोचारन कौ किर छल॥
जद्यिप किठन हृदौ जुबतिन कौ, पूर रहचौ है रस-जल।
भली बनाइ जुगित राखोंगी, ज्यों कुँभलाइ नहीं पल।।
लालन! तुमकों देखि दुखारी, परत न पलक कहूँ कल।
'रिसक प्रीतम' बनिता यह माने, भ्रमत हमारौ नहीं फल॥

अधीरा--

[ २३२ ]

राग रामकली

जाही कौ लहनो, ताके भवन पधारो। सोऊ धनि-धनि जाकों उर पर धारो। आग्रो न पिय मेरी दिसि, क्यों न निहारो। फछु एक जिय में दया तौ विचारो॥ पूरव प्रीति काहे तें जु बिसारो। दीने सुख पुनि काहे नाँ सँभारो॥ किन्हें सिलै ऐसो प्रान पियारो। 'रिसक प्रीतम' टेढ़ी पगिया वारो॥

[ २३३ ]

राग विभास

पिय बिन जागत रैन गई ।

प्रविध बिद गये सो नही ग्राये, बड़ी बेर भई ॥

कछुक हॅसत बातें जु करत कछु, कौन ये सीख दई ।

सॉच नहीं बोलत एकी ग्रंग, कहा रीति लई ॥

कँसै कीजै विसवास बचन कौ, मन भय हौ बिसई ।

'रसिक प्रीतम' रावरी है छिन-छिन, गित कछु प्रगट नई ॥

[ २३४ ] राग सारग

तुम बहुनायक चतुर सिरोमनि,

मीठी-मीठी बतियाँ मन न पत्याइ । छॉड़ि देहु मन की कठिनाई,

मानों कह्यौ ग्रव दीजै दरस ढिंग श्राइ ॥ जाहि बनै सोई तौ जानै,

श्रनजानौ कहा जानै, जैसौ जिय श्रकुलाइ । 'रिसक प्रीतम' तिय की गित तिय जानै,

कहा जानै इन बातन रावरी बलाइ।।

२३४ ी

राग मल्हार

मीठी मीठी बतियन मोहि रिकावत । सो न कहत रजनी की बातें जो मन भावें,

सरस ग्रहन हग मीय जनावत ॥

कहा भयौ बहुनायक जे ते, घर-घर के पाहुने कहावत । 'रसिंक प्रीतम' प्रभु कों डर काकौ, जाके लिएँ ये करम छिपावत ॥

[ २३६ ] राग विहागरौ

कहौ कैसे कीजै हो, ऐसे कपिटन को बिसवास । एकन के चित लेत चोर कै, एकन लेत उसास ।। जो कोउ मान करत ताहि मनावत, चेरी ह्वै रहै तासों होत उदास । 'रसिक प्रीतम' की जानी नॉ परै, हाँसी किधौं उपहास ।। खंडिता--

7३७ ]

राग ललित

सुघर विय ऐन, जाके रहे दुम रैन। लटपटी पाग सुभग सीप पै, ढरिक रहे कछु नैन॥ कौन सुघर जिन्ह रस बस कर लीन्हे, तनिक नहीं चित चन। 'रसिक प्रीतम' पिय निसि के उनींदे, बोलत श्रटपटे वैन ।।

[ २३८ ]

राग कदारी

मोहन नैननु की ग्ररुनाई । दुर दुराई कैसै, घूँमत लोचन लेत जँभाई।। नख छत पॉति कपोलन प्रगटी, देखत लगत सुहाई । 'रसिक प्रीतम' तुम ही पे ये बिधि, भूली भाँति बनि ग्राई ।।

[ २३६ ] राग यासावरी

बदन की कांति मोपै बरनी न जात। लालन अवभुत भाँति बने ही, दोऊ कपोल नख छत की पाँत ॥ ग्रलक बरुनि फहरात पवन गति, ग्राधी-ग्राधी बात। भ्रधरन पीक लीक पतकन, उर बिन गुन माल सुहात।। दूनौ दाह होत इन देखत, कैसै ग्रगिन बुभात। 'रसिक प्रीतम' गति ग्रौर लखावत, छिन-छिन जिय श्रकुलात ॥

780

रागिनी टोडी

बतियाँ काहे कों वनावति प्रीतम, सौंहें खावत केती। भ्रग भ्रंग चिन्ह प्रगट देखियत, नैन स्ररुवई एती॥ यह निस्चै मै कियौ नैननि में, भूठ बात कही तेती। 'रिसक प्रीतम' सों कहाँ ऐसे कैसे, छवि उपजत तन जेती ॥

### 1 388

राग सारंग

बूभत हो पिय ग्रबही तुमकों, उत्तर न ग्रावै। बातें बनावत हौ बिल, मोकों न भावे।। देखियत सब भ्रंग चिह्न प्रगट, कैसे प्रतीति भ्रावै। 'रसिक प्रीतम' तुम सब जानत हौ, बातन क्यौं सचु पावै ॥

[ २४२ ] राग विलावल

भली कीनी भ्राये हाँ लालन, भोर भएँ हमरें भये भोरें। हमहि दिखावत चिह्न राति के, जानत ही किये बहौत निहोरें॥ काहे कों होत उघारें प्रीतम, लोकि निहारि देखें ता खोरें। 'रसिक प्रोतम' तुम उहाँहीं सिघारौ, निसि बस भये लाल हग डोरें॥

283

राग रामकली

लालन जागत रैन बिहानी । देख पंथ भ्राँ खियाँ भ्रति हारीं, कहाँ लाल रति मानी ॥ कटौ काल कहाँ लाल सखिन संग, पूरब बिथा कहानी। रंग अनंग सुरति चित अ। अत, छितियाँ अधिक पिरानी ॥ भोर भएँ ग्राये मेरे गृह, देखत सखी हिरानी। 'रसिक प्रीतम' दोऊ अखियाँ ग्ररुन भईं, कहाँ-कहाँ रैन सिरानी॥

[ 288 ]

राग सारग

मन की वयों हुन रहत ढकी। कहें देत लालन ये ग्राँखियाँ, रित रस रंग छकी ॥ जद्यपि बहौत दुरावत, तौहू कछु न चलत छल की। 'रसिकराय' प्रपराध छिमा करौ, हौ 'मुख बहौत बकी ॥ [ ५४४ ]

राग कान्हरौ

कहा मोसों करत हो कपट, ग्रावत तन तें सौंधे की लपट। प्रगट देखियत रँगे बाहु, बदन कमल पै बियुरी ग्रलकन की भपट॥ ग्रौर कहों कहा क्यों न लेहु सुधि, ग्रपने तन की बेनी भई ग्रटपट। 'रसिक प्रोतम' प्यारी के कहत सुख पायौ,

दौरि गयौ मन घूँघट ग्रंचर पट।।

मानाभास-

[ २४६ ]

राग मल्हार

सखी री ! हौं तौ रूसि रहूँगी। जो पै स्याम मनोहर ब्रावेंगे, तो मैं बाँके-बाँके बचन कहूँगी॥ जो वे मनावें मैं तौहू न मानूँगी, मदन के बान सहूँगी। 'रिसक प्रीतम' प्रभु पाँयन परेंगे, तौ मैं रूठ न करूँगी॥

[ २४७ ]

राग केदारौ

प्रीतम ग्रावत जानि, मान कर घूंघट तानि रही। बदन कमल पर ग्रावत मधुप हग, रूप उधारि चही।। रति उपजावन चोंप बढ़ावन, ग्रावन नाँही कही। 'रसिक प्रीतम' रस जानि सिरोमनि, ग्राँको भरि धाइ गही॥

[ २४८ ]

राग बिहागरौ

मान कियौ मारिननी, मनायौ हू न मानें नैक,

मान ही में सोइ रही, मानिनी न मान कै । उक्तकि पिय देखे स्राय, चॉपत चरन सखी,

सैन दै उठाई पिय, बैठे पग पान कै ॥ पिय कौ परसि जान, जानकै भई ग्रजान,

चतुर बिहारी जू सों, बोली मिष ग्रान कै। रहौ रहौ 'रसिकराय', छिनहू न होग्रौ न्यारे,

हम तुम पौढ़ें दोऊ, एक पट तान कै।।

[ 388 ]

राग सारंग

पिय की कहावति, कहि समकावति,

तेरी ती कही, मेरे मन में न ग्रावति ।

मोहि न भावति, रिस बिसरावति,

सौह लै भूँ ठी, ये प्रीति जनावति ।।

वाते बनावति. मनहि बढ़ावति,

श्रपने जिय जानें, का चित चावति ।

काहे कों मोहि योंही ललचावति,

'रसिक प्रीतम' संग बहु सुख पावति ।।

इक टक चाहत देखे बिनु छिन ही में बिकल होत,

इत उत तें नैक न डगी ।। भ्रनत न कहूँ जाँय प्यारे सुन, ऐसी विरह दगीं। 'रसिक प्रीतम' सों लू हू सुन नहीं छॉड़तीं, वे तेरे रंग रंगी ।।

[ २५१ ]

राग हमीर

राग हमीर

तू हित नैनन ही में जनावित । हँसत कटाच्छन तब चितऊ दिसि, केती तिय जु गावत ॥ छिन ही में रूखी ह्वं जात, कीने पद जु दुरावत ॥ 'रसिक प्रीतम' के मन ताही ते, तो तिज ग्रौर न भावत ।

[ २५२ ]

राग कान्हरी

प्रीतम तेरे ही बस मैं जान्यों, तू काहै न बजावै रो दमामै । श्रव ही लै श्राऊँगी तेरे घर, नख-सिख श्रंग श्रमिरामै ।। मिलि मनमोहन सों नीके करि, वयों न जमावै भरम गये कामै ।। 'रिसक प्रीतम' सों दूती समकावै, मान बढ़ाइ मानवती बामै ॥ ि २४३ ]

राग कान्हरौ

तू श्रलबेली न जानें,पिय कौ मन लै कर । तू तौ श्रपुने ही सुहाग भाग पूरी काहू न गनित,

वे तौ रसिक बहु नायक बर ॥

ऐसे री लालन पर तन मन जोबन धन वारि डारियै,

ग्रौर प्रान हू भेंट दीजै घर।।

'रसिक प्रीतम' सों हिलमिल बैठियै, ग्रनुभव किए री,

बहु रस महा सुखन भर॥

[ २५४ ]

राग कान्हरौ

हा-हा री जिनि दुख दीजै, तेरी मग जोवत वे आतुर ह्वै । छार परौ ऐसे कठिन हठ पै, क्यों न अधर रस पान कर ले।। तेरी भाग सुनि मुग्ध ग्वालिनी, मुरली रस सगरौ जात च्वै। मेरे कहै क्यों न 'रसिक प्रीतम' संग, हिलमिल रहै लाड़िली ह्वै॥

ि २५५ ]

राग सारंग

तू कहत है एरी ग्रयानी, वे हैं जाके ताके ।
तेरी सों तोसों सॉची कहित हों, तेरी ही ध्यान है जू वाके ॥
तो तिज ग्रौर न भावै पिय कों, तेरी नाम लेत उन छाके ।
'रिसक प्रीतम' प्यारी तेरे ही बस, मानत तेरी धाके ॥

ि २५६ 🗍

राग सारंग

श्राली ! हौ तौ कहूँगी तेरी, सब कही बातें पिय सों। जा बिनु न सरै तासों ऐसी कहैवाई ब्रात,

तू न बिचार देखै जिय सों।। हों तौ नीके जानत ही यह, तो तिज लगन कहूँ है न ग्रान तिय सों। 'रसिक प्रीतम' की प्रकृति पहिचानति,

मिलति क्यों न लगाइ वेह हिय सों ॥

[ २५७ ]

राग सारंग

उठि चिलयै, ऐसौ न कीजै मान । हों तौ वहौत रीभि ह्याँ श्राई, ते न राख्यों मेरो मान ॥ जा बिनु न बनै रूसियत तासों, तेरौ ही श्रनुभव परमान । देखि विचार श्रापुने मन में, है कोऊ 'रसिक' समान ॥

[ २४८ ] राग विभाम

पिय हिरदे में राखित निसदिन, ग्राज कहा तुम ग्रार्स रही री। विच विच नाँही नाँही करित हो,

सब तियन में तूही कठिन कही री।। मो गरीब पर कीजै कृपा ऐसी, मित तेरी किनहू घों सही री।

'रसिक प्रीतम' सों मिलि प्रभात ही,

रुचि तोसों निसदिन नियही री।।

[ २५६ ] राग मल्हार

कित होत ग्रयानी काहू के कहें सुनें,

पिय के ग्रोगुन मन मॉक धरत।

वे तो गुन पूरन सबही के हितकारी,

तोसों तौ स्रधिक प्रीति, टारी नाँ टरत ॥

जेती बात कहीं तेती सवही उराहने की,

श्रपने री जिय में विचार धरत।

'रसिक प्रीतम' सों ऐसी कहा अनरस,

हिलमिल रहियै नीके कै, काहे कों लरत।।

[ २६० ] राग बिहाग

लाल करत मनुहारी प्यारी, मान मनायों मेरौ । मदनमोहन पिय नव निकुंज में, नाम रटत है तेरौ ।। नवलनागर गुन के श्रागर, रितुराज सो श्रायौ नेरौ । 'रिसक प्रीतम' सों हिलमिल भामिनि, ज्यों रीफै चित तेरौ ।। [ २६१ ]

राग विहाग

राग विहाग

बढ़ावती है रो भूँ ठी रारि, बिचारि वित्त-

पिय बिन सिले कसै सरिहै।

नेरे ग्रनरस सौतिन बस परिहै री बहुनायक,

पाँय पीछे कहा तू करि है।।

श्रव ही तौ सबहिन तें मन काढ़ि,

तेरौ ध्यान धरत तातें बस परिहै।

'रसिक प्रीतम' चतुर तू तौ तीय,

संग लाइ-लाइ कहीं बिरह ग्रगिन तें बरिहै ॥

[ २६२ ]

तोकों हरि नीकौ समुभावै । मेरी हितू तू मन में न लावै ।। स्रित ही निठुर मन कर रही, श्ररी तू छिन-छिन मान बढ़ावै । हित की कहत तोसों मन धरि ती मेरी,

काहे कों योंही वृथा दुख पावै।।

'रसिक प्रीतम' कौ कोमल ग्रंग, क्यों न ग्रापने ग्रंग लगावै।।

[ २६३ ] राग श्रासावरी

श्राली मदन-गोपाल लाल सों, जो तू मान धरैगी। चंद्र बदन बिकसे ग्रधरन, कुच श्रोकल से इन्ह कहा करैगी।। साँमल श्रंग संग बिन प्यारी, दुसह बिरह जल कैसै तरैगी। मेरे कहे चिल 'रसिक प्रीतम' पै, नहीं पाछै जल नैन भरैगी।।

[ २६४ ] राग ग्रासावरी

चिल चिल मेरे कहे पिया पै, रिस नहीं भरिय री वे काज। मोहि पठाई री मनभावन, तू हठ ठान रही गिह लाज॥ वे बहुनायक तहाँ सुखदायक, जुर्ची रहत जहाँ जुबित समाज। 'रिसक शीतम' कही मन घारी, उठ मिलि किन बिलसी रितराजा।

[ २६५ ]

राग नायकी

पल-पल यह बिचारि चारि सखियन मिलि,

श्राली तोहि कछु न मुहाय, मिलिवो कैसै बनै । जो बात कहत मानत नहीं कोऊ श्रान ज्ञान ध्यान बिचार,

हित की कहत उचार ताहि लेखे में नहीं गनै।।

तौलों कीजत मान प्रीतम समीप जौलों मिलै नहीं मान,

तू रही एती सुजान बनत अजान ठान ठनै ।

ताही कौ बड़ौ भाग बाढ़चौ सकल भाँतिन सुहाग,

'रसिक श्रीतम' श्रनुराग नव सनेह सुख श्रंग सने ।।

[ २६६ ] राग नायकी

मानिनी मान मेरौ कह्यौ, तोहि देत हौं दुहाई मन की । जाके बल तू एतौ मान घरत, सो तौ मान रहित भयौ,

देखत सोभा बदन की।।

कहा एतौ कियौ हियौ कठिन ग्राली री,

तोहि सुधि न ग्रावै वा नंदनंदन की । 'रिसक प्रीतम' संग लाड़िली ह्वं विलसे क्यों न,

संपति कुंज सदन की ॥

[ २६७ ]

राग नायकी

ऐसी तौ तोही विधि बनि श्रावै,

सन भावै प्रीतम के निस-दिन।

तोहि न बिसरावै तेरे ही गुन गावै,

श्रनत न चित लावै तो बिन न रहि सकै छिन ॥ तेरौई रूप ध्यावै तोहि हिरदै बसावै,

तोहि म्रालिंगन देत रित न म्रौर नारिन। 'रिसिक प्रीतम' पावै तूही पिय मन वढ़ावै,

तोसी मै चतुर तिया देखी कोऊ नाँहिन ॥

### [ २६८ ]

राग नायकी

भ्रदभुत हों देखें भ्राली, बदन कमल पर मीन नैन । पिय बस करिवें कों जुबतिन के, मानों पठयौ बाहन मैन ॥ तेरौ मान उन्ह श्राकुलताई, लिख न परत चित चैन । 'रिसक प्रीतम' तेरे ग्रित ग्रधीन, तातें चलियै पियिह सुख दैन ॥

#### [ २६६ ]

राग कान्हरी

तोहि बिनु देखे री, पल-पल जुग भई जात। छिनक उठत बैठत तलफत छिन, ऐसें रैन बिहात। सकल नारि सिगार कर बैठी, तौहू कोऊ न सुहात॥ 'रिसक प्रीतम' श्राली तेरे ही बस, तोहि मिलत श्रकुलात॥

### [ २७० ]

राग केदारी

देखिवे में तें कहा कछु कियौ। तब तें लालन भावै नाँहि भौन, ते महामंत्र सिखाइ दियौ।। तेरौ नाम जपत निसदिन लाज तिज, तेरे ई विरह ते सोच छियौ। 'रसिक प्रीतम' न धारें मन भूलि कहूँ, तें तौ ऐसौ कठिन मान लियौ।।

### [ २७१ ]

राग केदारौ

प्यारी तोहि तज ग्रौर न भावै।
काहे कों रूखी ह्वं बोलत, ग्रपुने पिर्याहे सता है।।
तेरे घरन रस रीभ्यौ, फिरि फिरि सीस नबावै।
तू इतने पर हू नहीं नैकहु, नैनन नैन सिलावै॥
एक टक देखि रहत तेरों तन, तौहू तू न बचन सुनावै।
भॉति-भॉति करि जुगत चारु सों, सुहढ़ मान बिसरावै॥
ग्रिति ग्रगाघ हिरदौ जुबतिन कौ, कोऊ पार न पावै।
'रिसक प्रीतम' ऐसी कों बस करि, कैसै नाँच नैंचावै॥

[ २७२ ]

राग केदारी

पिय सों खीजत अनखनात बोजत, तेरी सों नीकी लागति । मेरे कहें चिल मिलि प्रीतम सों, हों तो पै यह माँगति । करि एतौ हढ़ मान बृथा ही, बैठी सब निसि जागति । 'रिसक प्रीतम' प्रभु तो बिनु भेटे, ह्वं है री कहाँ पागित ॥

[ २७३ ]

राग केदारी

री लालन के तू मन मानी।
तोही सों रस तेरे ही बस, तो ही संग रित ठानी।।
जब ते दृष्टि लगी है री तोसों, लालन तुही चित श्रानी।
तोही सां रित, तोही सों मित,

'रसिक प्रीतम' तोहै मानी नेह निधानी ।।

[ २७४ ]

राग केदारी

निकाई तेरे विसल बदन की, कैसै हू न बरनी जाई। जहाँ कमल मीन जहाँ रिव सिस सूक,

जहाँ बिबाफल देखत कवि उपमा न पाई ।। जहाँ श्रंजन सब ही कौ मन रंजन बसै,

बिंदुली भाल देखि राची दरपन में बनाई । 'रसिक प्रीतम' भेटे बिनु बृथा जात सिगरी छबि,

उठि चल तिज मान, तोहि मेरी है दुहाई ॥

रिख्य ]

राग केदारौं '

चित चित मेरी कह्यों मान सखी, नाँतर पिछतेहै करि मान। ग्रव ही तौ पिय पाँय परत है, तजे मान पार्व बहु सनमान।। बहुनायक सुखदायक सों कहि, काहूं की निब्रह्मी है गुमान। 'रिसिक ग्रीतम' सौ पिय जो पैये, तौ सहिये री कोटिक ग्रपमान॥

गुरु मान—

[ २७६ ]

राग केदारी

प्यारी क्यों हू न मानित है।
जद्यिप कहत बनाय बहुत तऊ, कपट बचिन किर जानित है।।
पॉयन परे पीठि दे बैठत, भॉित भॉित हठ ठानित है।
कबहुक भौंह चढ़ाय बिवस ह्वं, पिय के दोस बखानत है।।
कबहुक श्रार्त बिबस ह्वं सिखयन, कछू नहीं पिहचानित है।
कबहुक श्रार्व बिबस ह्वं सिखयन, कछू नहीं पिहचानित है।
कबहुक सुधि श्राये मानवती, मुख पर श्रंबर तानित है।।
जो कछु बात तिहारी कहियत, भाँति भॉित किह छानित है।
ता पर श्रपने मन उपजाई, बाते बहुविधि तानित है।।
श्रपुनौ हदौ चरन रस हिर कौ, ऐसे किर कै सानित है।।
'रितक प्रीतम' वैसी ही बातें, फेरि फेरि जिय श्रानित है।।

[ 200 ]

राग नायकी

जैसी कहाई वैसी हों किह म्राई,

बात वाके मन न ग्राई तौ कहा करौं माई । जब हौ चलाई बात मोतें खीिक घाइ कही,

उठ किन न जाइ ह्याँतें छाँड़ि भूठी चवाई ॥ बात बनाइ साधि रही री रुखाई जब,

प्रीतम मुख को मिलन लगन बात पाई। 'रिक्क प्रीतम' के हाँसि दूती मन भाई,

राखी जो बात दुराई सो पिया जू बताई।।

[ २७५ ]

राग ललित

सखी री ! मोहि सौनौ सीतल लाग्यौ । मिल रस सदा प्रेम भ्रातुर ह्वै, चारि जाम पिया जाग्यौ ।। करि मनुहारि बहोरि हों पठई, श्रधर सुधा रस माँग्यौ । 'रसिक प्रीतम' पिय वो रस नायक, तेरे प्रेम रस पाग्यौ ॥ 708

राग केदारी

लागत सौनौ सीरो, रैन बिहानी मै जानी । नैनन नेक न ग्रावत भएकी, तन न कछू श्ररसानी ।। जे तुम कहीं श्रटपटी बातें, श्रनेक जतन करिके विसरानी । 'रसिक प्रीतम' ग्राप चिलयै,

रस बस करि मोहि लीजे महारानी ॥

२८०

राग श्रारावरी

करि करि बिनती हो हारी । मानत नहीं सानिनी दोऊ कर पाँय गहें,

पजारति उर हाथ के छुए तें ही विचारी ॥

बहुतै मनाई तिय ग्रान मिलाई मै,

ये तौ खरी देखी कठिन रिस वारी। 'रसिक प्रीतम' प्रभु बहुरचौ जाति हौं,

कही जिय फारिनी ही निहारी॥

[ २=१ ]

राग हमीर

मनाइ लीजिये ग्रापुही जाइ प्रिया कों, मेरे कहे नहीं माने। बात चलावित जो हो तिहारी, सूद लेति दोऊ काने।। क्यों हूँ कर जो हों हूँ बुलाऊँ, बात-बात ऊतर ठाने। 'रिसक प्रीतम' को प्यारी श्रटपटी, एक बात सौ बेर छाने।।

[ २८२ ]

राग नायकी

कहिवौ हो जोई, सो तो सब मै कह्यी जाइ,

उन हँसि सुनी मेरी बात। जौ नैक नियरै पात, बेलि सी ऐंठी जात,

बचन मधरे सुनें नॉस्रवन मूद उठि जात।।

बहुतै निश्रारी तरु कुंज केतकीन की,
सुधि आवत ही ऐसी बतरात।
'रिसक प्रीतम' प्रभु आप कूजी कल बेनु,
सो बस ह्व है रहै पछितात।।
[ २८३ ] राग नायकी

हरि हों तो हारी, तिहारी प्रिया के पॉयनु परि-परि । धरि रही सिर चरनन बड़ी बार भई,

तौहू लेति उठाइ रूठी मानत नहीं क्यों हू करि ॥ जैसे-जैसे रात जात, तैसे-तैसे सतरात,

मो सों तौ बतराति श्रति श्रभिमान धरि । 'रसिक प्रीतम' श्रापुहि पॉउ धारियै,

देखें तुव बदन, जैहै सब दर्प ढरि।।

[ २८४ ] राग ग्रडानी

लालन! मानिनी न मानै, हों वहौत मनाई। जेती कही बात मन में न श्रानै, जानै तुम कैसी रिक्साई।। जब मैं देखी वाकी रिस ग्रति ही, बात राखि उठि श्राई। 'रिसक प्रीतम' सुन श्रापही उठि चले, दौरि प्रिया गरै लगाई॥

[ २८४ ] राग भूपाली

बिनती कुँवरि किसोरी, मेरी मान-मान-मान । बिन चूक मोते मान की, मत ठान-ठान-ठान ॥ काहे कों बैठी स्यामा, भौहै तान-तान-तान । तू ही तो मेरें जीवन-धन, प्रान-प्रान ॥ मेरे हिया की पीर कों, तू जान-जान-जान । जान 'रसिक' लीजै, दीजै दान-दान-दान ॥ [ २८६ ] राग सारंग

श्ररी ! तू काहै श्रनमनी, बोलित नॉहि बुलायें । श्रवलों हेंसत खेलत ही नीकै, कहा भयौ मोहि श्रायें।। चितवत नाँहिन मो तन सूधै, बैठी भौंह चढ़ायें। 'रसिकराइ' पिय कब के ठाड़े, बिनवत हैं परि पाँयें।।

ि २८७

राग सारग

मान री मानिनी साँच बात। मेरे कहे श्राइ है प्रीतम, तेरें री पछतात।। जिन तू कही सुनें काहू की, तोहि मिलन श्रकुलात। तो तिज कहूँ नाँहीं पिय की रित, तो बिन छिन न सुहात।। तेरौ रूप श्रनूप विचारत, सिगरी रैन बिहात। लेत उसास सुमिर पूरव सुख, विरहा उर न समात ॥ बिभुक उठत तेरे स्रावन भ्रम, पवन चलत चल पात । श्रतिहि निठुर तेरौ री हिरदो, जुनत हूँ नहि सरसात॥ श्रिति कोमल तन मोहन कै तू, दोस गहत न श्रयात। काहे कों हठ ठानि रही स्रति, सुख की समयौ जात ॥ हारी हों समभावत तोकों, गहि पद सोंहै खात। 'रसिक प्रीतम' बिनु तोहि मिलें सखी, दिहयत सॉमल गात ।।

[ २८८ ] राग केदारी

हठ छाँड़ि दै री कहत तोसों, पिय आपु मनावत हैं। तेरे चरन कमल पर एरी, सीस नवाबत है।। बार बार लै चरन रैनु, सब भ्रंग लगावत है। तेरी ग्रोर निहारि एक टक, बिरह गॅमावत है॥ हा हा करत भरत दोऊ नैनन, रित उपजावत हैं। 'रसिक प्रीतम' की प्यारी कों, यों सखी सिखावत है।।

#### [ २५६ ]

राग कल्यागा

मानिनी मान जिनि एतौ करै, आपु पॉयन परे नाथ तेरै। दरस जाके करन जगत तरसत सदॉ,

सो तौ इकटक तेरौ बदन हेरै॥ हौं कहत सुमुखि उठि बेगि मिलि सीत सों,

मेरी हित बचन जिनि भूल फेरै। 'रितक प्रीतम' संग बिहरि रस रंग सों,

क्यों न दुःख अनंग कौ सब निबेरै ।।

## [ २६० ] राग भूपाली कल्यारा

तेरे मुख पर सोहै सान।
परत पॉयन पीय बन्यौ हू, बिन है री भांह कमान॥
कबहुँ रिसात, कबहुँ प्रनखाति, कबहुँ रूखी सी—
इक टक निरखत को कर सकै बखान।।
हिष्ट बचावत तिरक्षे खिनबन,

विनय बचन सुनि, वे श्रजान। 'रसिक प्रीतम' की श्रटपटो वितयाँ, ताहि मनावत भयी विहान॥

#### [ 388 ]

राग केदारी

तू तो रानुक्तावित है बहु विधि, कैसै कै मन समुक्त । अनुभव की वातें को जान, जो जान सो अक्के ॥ गाँठि परी गाढ़ी अनमन की, सा कैसै के सुरक्त । 'रिसकराय' विखुरे की धीर यहै, सो कैसै किर सुरक्त ॥

मान-मोचन--

[ 787 ]

राग सारग

तें इतने ही में ग्ररी हौ मोल लीनी। भलौ मानिहै प्रीतम जू, ग्रुच्च सवहिन में कीरित दीनी।। हाँ कही जब ही तब ही ते, मेरी छतियाँ भई प्रेम-रस भीनी। 'रिसक प्रीतम' ह्याँ तेरे ढिंग पठई, सो मया मो पर कीनी॥

[ २६३ ]

राग ग्रहानी

हाँ हाँ रो, हों हारी वे जीते। राखौ मेरौ सान सुंदरवर, ग्रभिलाष हमारे पूरी मनचीते॥ सिगरी निसि ढरकिन ग्रँसुवन की, रोय-रोय होत नैन रीते। 'रिसक प्रीतम' ग्रव रह्यौ न परत मोपै,

वलि-बलि जाऊँ केते दिन बीते॥

[ २६४ ]

राग नट

ग्रहो ! मै क्यों हू क्यों हू करिकै मनाई । तुम्हरी पियारी ग्रतिहि निठुर है,

चतुर कहावित क्यों हू न देत पकराई ॥ बहौत निहोरनि पॉयन परि-परि, हरै-हरै तुम ढिंग लाई । कैसैंहु कैं। रिभाइ लेउ, उठौ 'रिसक' पिय !

देखिये तिहारी चतुराई।।

[ 78% ]

राग केदारौ

श्रतिहि निठुर तिय मानवती, हौं क्यों हूँ क्यों हूँ करि मनाई । श्रपुने जानि मैं बहौत भॉति करि, नीकी जुगत बनाई ॥ जो तुम कहीं कपट की बाते, श्रनेक जतन करि विसराई । 'रसिक प्रीतम' चिल रस वस कीजै, मोहि दीजै रीक्ति वधाई ॥ [ **२**६६ ] राग कान्हरौ

जब तें म्राये री प्रीतम मनावन, तब तें बातें सब भूली। जिय तें गयौ री विरह परम दुख,

श्रति ही उमँगि मन रोम-रोम फूली ।। तेरौ बड़ौ री भाग,िषय सों बढ़ो श्रनुराग, तातें रस-सिंधु में भूली। 'रसिक प्रीतम' प्रभु तेरे श्राधीन ह्वै कै,

तोहि मनावत, को है तो समतूली।।

[ २६७ ]

राग ईमन

ऐसी क्यों रुसाई प्यारे तुम हू नें, जो मनुहार न मानै, कछु नहीं जानै।

तुम जो मनावत वो नहीं मानै,

पाँयन परिहौ सुनकै पट तानै।। सुनत स्रवन पिया भवन गमन कीन्हे,

परिस चरन चाहै रस पानै। 'रिसिक प्रीतम' पिय प्यारी उठी भ्रांक भरि,

भूल गई तिय रोस दोस, हियैं कर रस बस दानै ।।

[ २६५ ]

राग ग्रडानी

म्राली ! तेरी लटकन में मन म्रटक्यों, मन इत उत न कु न भटक्यों।। देखत रूप ठगी तब ते मन, म्रनत न गौहन हटक्यों। एते पर तू मान करित है, कह्यों न मानत बिसूरत मुख लटक्यों॥ 'रिसिक प्रोतम' दूती के बचन सुनि, मान तुरत सब सटक्यों॥

[ २६६ ] राग ग्रड़ानी

ग्राज मेरो लहैनो हो, पिय बोलो मोठो बोले। सौतिन को सिखई बातन को, गांठ हुदै को खोले।। बिन जानै मैं मान कियो हो, वे प्रीतम मित भोले। 'रिसक प्रोतम' को हो चेरी भई, ग्राली री बिन मोले॥ विरह---

300

राग सारंग

हरि के विरह विकल बजबाल। बियुरे बार बसन सुधि विसरी, कहत फिरत बन बन गोपाल ।। कहाँ गये चित हरि लै कै हरि, यों बूभत द्रुय देली जाल। उभिक परत बोचिहि भुँइ में, दुहू कर रमिक गहत नंदलाल ।। कवहुँक लीला करत फेरि सब, लीलामय है अतिहि वेहाल। ढूँ ढेत फिरत चिन्ह चरनन के, पद रज लै लावत सिर भाल।। कवहूँ धँसत महा गहबर में, ग्रंधकार लिख फिरत कराल। कबहुँक गुन गावत जमुना तट, सावधान ह्वै मिलि एक चाल ॥ कबहुँक रोदन करत दीन अति, दीजै दरसन 'रसिक' रसाल । म्राति उदार करुना रस प्रन, प्रयट भये श्रीपति ततकाल ॥ रागनी टोडी

[ 308 ]

विछुरत ब्रजनाथ, वाल विकल भई तन बेहाल,

बिथुरि रहे बार, धार हगन नीर बरसै।

लेति है उसास, ग्रास मिलिवे की छूटी जानि,

बँधी प्रेम-पास, वचै कैसै बिनु दरसै।।

नीची करि रहीं नारि, मन में ग्रौरै बिचारि,

पुहुमि तल निहारि, दुखित भू पद नख परसै ।

'रसिक प्रीतम' वर्ज भामिनी, कीरति रस सुख स्वामिनी,

व्याकुल मन विरह दसा देखन कों तरसै ।।

३०२ ]

राग केदारी

नाथ हौ काहै दीनीं छाँडि । कौन दोस मेरौ करुनानिधि, मन में राख्यौ गाढ़ि॥ फेंट पकरि करि एक आपु बस, लड़ौ प्रेम की राड़ि। मोहि मिली कहूँ 'रसिक प्रीतम' प्रभु, ग्रपनो नेह उद्याङ् ।।

## [ 303 ]

राग सारंग

बिरहिनि कौन नींद निसि सोवै।

सुमिर नाथ ब्रजनाथ प्रानधन, किह उर भ्रंतर रोव ॥ कबहुक नैन उद्यारि चिकत ह्वं, प्रान प्रीतम मग जोवं । कबहुक बिह्नल बिकल दीन ह्वं, भ्रापुनौ प्रान बिगोवं ॥ कबहु देखि लीलामय मोहन, श्रापु श्रपुनपौ खोवं । कबहुक फिरत सकल बृंदाबन, चरन कमल चिन्ह ठोवं ॥ 'हरि' पहिरादन कारन, कबहू माल कुसुम कर पोवं । प्रेम नीर बिरहानल पजर्चौ, तुम बिन कौन समोवं।

#### [ 808 ]

राग गौरी

सोचत पिय कौ बदन निहारि ।
सूखि गई, रही ठाड़ी ज्यों, अनल लपट सुकुमारि ॥
पलक न परें, सीस नहीं डोलै, चरन चलैं न बिचारि ।
कहि न सकी मन की बितयाँ कछु, रही विरह मन मारि ॥
भई दसा ज्यों चित्र पूतरी, सकी न बसन सँभारि ।
'रिसक प्रीतम' बिछुरन तिय जिय की, दीनीं प्रीति उद्यारि ॥

#### ३०४ ]

राग सारंग

बिनु ब्रजनाथ रहा। नाँ पर री।
कौन निकाज काज या तन की, चिंता यों ही करे री।।
मेरी सोंह सखी! जिन कोऊ, कमल पाँखुरी हृदै धरै री।
बीजन बाय करै जिन कोऊ, कोऊ चंद्रन मेरे तन न ढरें री॥;
जरों दिबस निस विरह जराई, नित उठि कै ये दुख निबरें री।
'रसिक प्रीतम' सों प्रीति पूरबंकी,

छिन-छिन बिलसत नहीं बिसरै री ॥

#### [ ३०६ ]

राग सारंग

माधौ राधा विरह बढ्यौ ।
सुधि न रही नैक हु तन-मन की, हिर उर ग्रान चढ्यौ ।।
भूलीं बात सब संगम की, मनमथ उलिट उठ्यौ ।
उर न समात उसास विरह बस, हा-हा मंत्र पढ्यौ ।।
बदल्यौ रूप भाव रस प्रीतम, माधव रूप मढ्यौ ।।
कवहुँक हिर कबहुक फिर राधा, ग्रद्भुत भाव गढ्यौ ।।
प्रव कीजै करुना करुनामय, निसदिन नाम रट्यौ ।
'रिसक प्रीतम' बिनु भेंटे, मोपै नॉहिन जात कढ्यौ ॥

[ २०७ ]

राग गौरी

माधौ मधुर मुरिलका प्यारी ।
छिन हु न होत अचर रस पीवत, मुख तें इत उत न्यारी ।।
कर गिह राखी फिर फिरि चाखी, किट पट बिच रिच धारी ।
मुरिलीधर कहवाइ लोक में, जिय तें लाज निकारी ।।
सब देखत बहु आदर दीन्हों, भई निडर मन हारी ।
'रिसिक प्रीतम' ऐसें हम हू किर हैं, यों बिलयित ब्रज नारी ।।

[ ३०८ ] राग सारग

विरिहिन वैठी बात बिचारै।
सौंपों प्रान प्रानपित ही कों, बृथा मैन तीखे सर मारें।।
पीरी भई पीय पथ पेखत, स्वेद निचोरि सर्बस तन डारै।
जल प्रबाह निकसत नैनन तें, सूख्यों ग्रंग बिरह ले जारै।।
लेत उसास जरत तन ज्वाला, देखत दावानलींह निहारै।
छूटे बार सुरत नहीं कछुऐ, डोलत बन ब्रजनाथ पुकारे।।
गिर-गिर परत विकल ग्रति, प्रीतम प्रगट दुहूँ कर घारै।
देखत रूप परिस प्रीतम कौं, 'रिसक' निहाल विरह जुर टारै।।

[ 308 ]

राग गौरौ

बहुरि कब देखों नंद कुमार ।
लकुटि लिएँ घावत बज बीथिन, बालक ग्रति सुकुमार ।।
बिथुरी ग्रलक लटन लटकत सिर, राजत मुक्ता हार ।
कंठ बघनखा कर पहोंची सोहत, बाजूबंद सुचार ।।
बैनी गुही जसोदा सुंदर, सोभा देति श्रपार ।
'रसिक प्रीतम' की यह बानिक, कब ह्वं है मम सिंगार ॥

[ 380 ]

राग केदारी

कहा चित लाई हो ललन ! निठुराई । दोजै दरस, छाँड़ि दोनी दया, कीनी कहा भलाई ।। मोसो कही कछु, कीनों कछू तुम, ऐसी बात बनाई । 'रसिक प्रीतम' बूभी श्रवहि रावरे, कछु मन की गति पाई ।।

328 ]

रागिनी टोडी

भूलीं भूलीं वे बातें तुमकों, प्रीतम कहीं जो मोतें सरमाते। अबतौ न कबहु करत सुधि मेरी, कहा जाने किनहू भरे कान ताते॥ तियन पे चूक परित आई है, ये न ऐसी बूभिय मदमाते। 'रिसक प्रीतम' एती बिनती करित हों, विरह खुटक उर हटाते॥

[ <del>3</del>82 ]

राग पूर्वी

सुरतिया बिसारि दई मेरी, काहे ते करुनानिधि । हौ अति दीन अधीन तुम्हारी, निसदिन तलफत जीवौ केहि बिधि॥ देत नहीं हौ दरस अापुनौ, इतनी कहा भई है वृधि। 'रसिक प्रीतम' श्रव जीवन नॉही, दीजै अधरामृत की सिधि॥ [ ३१३ ]

राग केदारी

मेरे साँमरे नोहि दीजै दरस । इतने ही ते निहाल होंहुगी, छाँड़ों हो छंग को परस ।। पलकन पग को घूरि स्नारि हो, स्रवन दज्जन सुनों सरस । 'रसिक प्रीतक' प्यारे मोहि तुम बिनु, पल-पल होत है बरस ॥

[ **3**28 ]

राग विहाग

तो पर चारी रे साँवितिया साँहीं। कब देखोंगी बदन चंद सो, श्ररु कब मेटोंगी करि गलवाँहीं॥ कव ग्राथेगे दे दिन मोकों, श्रव एई दिन जाँही। 'रिसिक प्रीतस' के संग में मिलि सब, लागि रहों उर माँहीं॥

[ ३१४ ] े

राग गौरी

श्रहों हिर दोन्हीं मोहि बिसारि ।
बहुत द्यौस भये प्रभु मन-भावन, पठई न पितयाँ सँभारि ॥
हौं तौ भरी वहौत श्रपरायन, तुम करना बत थारि ।
गहों हाथ श्रपने मानत मिन, दीजत कैसै डारि ॥
राखि लेहु ढिंग चरन कमल के, बिसन समूह निवारि ।
करहु जु हिष्ट धृष्ट दासी पर, चित राखौ रिस टारि ॥
सरन जाहि श्रव रहों कौन पै, तुम तिल श्रवला नारि ।
'रिसक प्रीतम' विद्युरें मोहि विरहा, द्यिनु-द्यिनु डारत मारि ॥

[ ३१६ ]

राग केदारी

ऐसी निठुराई मन ग्राई कब तें, पाती हू न पठवत तब तें। कहा करत पिय सकुच कौन की, ऐसे भये कौन ढव तें॥ हों तौ तरसत संदेस सुनिवे कों, बज तिज चले जब तें। 'रिसक प्रीतम' न रह्यों कछु मोमें, लुम रे विनु गई सब ते॥

[ ३१७ ]

राग गौरी

लाल ! यह बिछुरन सह्यो न जाइ।
जान परयो रहत ढिंग भोकों, ग्रब मन ग्रधिक दुखाइ॥
धीरज रहै नहीं नैनन कों, फिरि-फिरि चित पछिताइ।
मिलिदो कठिन मोहि सूभत है, डारत विरह जराइ॥
भूले क्यों वे दात रावरी, चलत कहीं मुसिकाइ।
'रिसक प्रीतम' प्रभु कीजै करुना, जो भेटों ग्रंग लगाइ॥

[ ३१८ ] ंराग सारग

श्ररी मोहि किटन परी दुहूँ भाँति । लाज तजों तो प्रीतम लाजै, न तजै पीर बढ़ाति ।। लागे बान किटन उर मेरे, काढै हू न कढ़ाति । छिन छिन हाइ हाइ किट क्यों हूँ, काल गंमावित जाति ॥ सन की किह न सकत काहू सों, सन में तौ न समाित । 'रिसक प्रीतम' जब मिल के बिछुरे, कहा कुराित सुराित ॥

है कोऊ लै उनपै मोहि डारै। बिरह जरावत निस दिन मोकों, या ग्रारित तें तारै।। सुधा मधुर बचनामृत सींचत, सींच सींच हिय टारै। मेरे दोस भुलाइ लाल पुन, किह समुभाइ सँभारै।। जीवन दान देइ मो दुरबल, कृपा कोर किछु पारै। 'रिसक प्रीतम' के ग्रागै, मेरी इती पुकार पुकारै॥

[ ३२० ] राग केदारी नाँ जातों किन्ह कान भरे री, सिंख प्रीतम ! अनत ढरेरी । रस के समय कहे जो मो सों, तेहू बोल बिसरे री ।। कैसै कै सचु पावे प्रान ये, बिरहा अनल जरे री । 'रिसक प्रीतम' अब मिलबी कैसै, औरन के पाले जु परे री ।।

#### [ ३२१ ]

राग सारंग

कैसै कै बिसरित हैं, ग्राली वे बातें।
मोहन क्रज चलत कहीं, मोतें मुसकातें॥
सैनन हौ बोलि लई, गोधन संग जातें।
लोक-लाज ग्राढ़ भई, रिह गई पिछतातें।।
रहे गढ़ि हदै में उठे, बैनु सुर जहाँ तें।
ताते श्रकुलाये प्रान, जीयवी कहाँ तें।
मोहन मन मोहि लियौ, ग्रधर रस सुधा तें।
'रिसक प्रीतम' बिछुरन दुख, कहों कौन नातें।।

३२२ |

राग सारंग

ए हो बिरह कहाँ लों दिखे हो ।
यों ही दुख पावत प्रानेसुर, सिगरी जनम गमें हो ॥
कब वह मदन मोहनी मूरित, इन प्यासे हग बहुरि दिखेहों ।
कब करि मंद हास गिह मोकों, हग ग्रॉकों भिर लैहो ॥
कब वृंदाबन बिहरत मेरे, दै गरबॉह ऊँचे सुर गैहो ।
'रिसक प्रीतम' यह मेरे मन की, लागी भाँवरि कबिह पुरैहों ॥

[ ३२३ ]

राग ग्रडानी

लालन ! श्रां रे श्रां रे, मोहि श्रंब की बेर जिवाउ रे। तू श्रंपुनो दरस दिखाउ रे, मोहि मुरली नाद सुनाउ रे।। मेरे स्रवनन सुख उपजाउ रे, तू मौ मन रुचि उपजाउ रे। हिय विरहा श्रांगन बुक्ताउ रे, मिलि रित रस रंग मचाउ रे।। मोहि श्रंपुने संग लगाउ रे, हों तौ भूली पंथ बनाउ रे। हौ हारी ढूँ दि मन लाउ रे, मेरे हुदै विरह को घाउ रे॥ मोहि दासी टेरि बुलाउ रे, मिलि श्रांपु श्रंग परसाउ रे। पिय है मिलिवे को दाउ रे, श्रब 'रिसक प्रीतम' सुख पाउ रे॥

#### [ ३२४ ]

राग विहाग

नैक बोलो नाथ ग्रमृत रस बैन । ग्रोर न सुहाइ घरी, करत हौ हाइ नित,

चित लागत कहुँ नहीं चैन ॥

दीन जन मन मनोरथ के पूरन करन,

ग्रौर तिहुँ लोक में देखियत है **न** ।

जो मिलत श्राय, ते लेत रस बस भाय,

कहा कैसे हरि मन रहै ऐन ॥

ग्ररथ सब रावरौ है तिहारे हाथ नाथ.

कही ग्रौर समरथ है को दैन।

'रसिक' पिय जिन कठिन होउ जन दीन पर,

परिस के तजत यह लखन तौ घटै न ॥

[ ३२४ ]

राग गौरी

जसुमित-सुत ! मोहि दीजे दरसन । तन मन प्रान तपत हैं निसदिन, छिन इक होत बराबर बरसन ॥ सियरौ हौ तौ पहिलै हिरदौ, श्रब तौ श्रखियाँ लागों तरसन । 'रिसक प्रीतम' बिनती चित घरियै,

समौ सरस कहा लागे ग्ररसन॥

[ ३२६ ]

राग सारंग

जानें कौन बिरह की बेदन । देखे बिनु मुख बिधु मोहन की, क्यों हु न मिटत महा मन खेदन ॥ दूटत ब्रासा हरि मिलिवे की, काहू 'भाँति रह्यो कछु भेद न । 'रसिक प्रीतम' छिन हू जिन बिसरी,

श्रौर उपाव नहीं दुख छेदन ॥

[ ३२७ ]

राग मारग

देखि सखी खेलत व्रजनाथ । कौन कहत हरि छांड़ि गमे व्रज, ग्रावत हैं गोधन के साथ ।। बैन बजावत गति उपजावत, कमल फिरावत वॉमें हाथ । मौ ही भॉवरि करत निरंतर, ब्रजजन 'रसिक' रटत गुन गाथ ।।

[ ३२८ ]

राग केदारी

लाल हाँ तुम सों बहाँत लरी।
सपुनें में मोहि छाँड़ि गये वयों, नैक न कान करी।।
सिथिल करे मै पेच पाग के, ग्रलकाविल बिथुरी।
डस्याँ ग्रधर, छत किये कपोलन, चित नहीं सकुच धरी।।
बिबिध भाँति स्नम करत समर में, ग्रधिक उसास भरी।
करत जुद्ध भया प्रगट बीर रस, सुधि बुधि सब बिसरी।।
कहाँ कहाँ लों लिपटी अब लाँ, बहुतै चूक परी।
जाग परी मन में पछितानी, बिरहा अगिन जरी॥
बिनती करत परत पाँयनु में, मन में निपट डरी।
करनासिधु 'रसिक प्रीतम', मेरी हरी अपराध हरी।।

1 378 7

राग सारग

विरह व्यापी मेरे सब ग्रंग।
सीतल बृथा उपाव करत वयौं, काट्यो मैन भुजंग।।
इन उपाव कही कैसे उतरे, वह तो सखी ग्रनंग।
सदा जियावित ही सो तौ ग्रब, रही सुधा हरि संग।।
मुरली मंत्र सुनायौ कानन, बेदन स्यामा ग्रंग।
ग्रपनी जान जाहि हे सजनी, सुखी होइ ग्ररधंग॥
हों तौ परी चेतना तजि कै, सब विधि भई ग्रपंग।
रहें प्रान तौ हरि मुख देखों, 'रसिकन' होत उछंग।।

[ 330 ]

राग सोरठा

सखी री ! तू गुप चुप ह्वं क्यों रही । श्रॅ सुवन पोंछि बदन कुम्हिलानी, दुबरी कैसै भई ॥ स्वामी हमारे श्रंतरजामी, मेरी सुधि नॉ लई । या जीवन तें मरिबो भलौ री, बिरथा पीर सही ॥ मिल बिछुरन की पीर कठिन है, सैय्या बैरि भई । 'रिसक प्रीतम' पिय श्रावन कहि गये, तारे गिनत रही ॥

[ ३३१ ]

राग सारग

हा हा हरि धरि रही म्रास । देखोंगी मुख कमल मनोहर, मधुकर बेनु म्रौर मंद हास ।। बिरह बढ़यौ उर रह्मौ न जाई, छाई म्रारति लेत उसास । म्रविध गनत सुधि सबै गॅमाई, मन कौ सिट्यौ बिवेक बिसवास ।। 'रसिक प्रीतम' कौ टरत न चित तें, टार्घौ सखी सुबेस विलास ।

। ३३२ ]

राग सारंग

ता दिन तें हों बिरह जरी।
जा दिन ते मो पर मनमोहन, तिरछी दृष्टि करी।।
हिएँ पीर मनमथ की बाढ़ी, लोक लाज सब रही ढरी।
घर न सुहाय ग्रटक्यौ मन माँहीं, प्रेम ठगोरी ग्रानि परी।।
जुग सम बीतत बिन प्रीतम मोहि, मन यह निस्चै बात ग्ररी।
'रिसक प्रीतम' किह बेगि ग्राइ हैं, ग्रब यह जीवन पहर घरी।।

[ ३३३ ]

राग केदारौ

प्यारे दरस ही की खेंचि, काहै न लेहि प्रान ऐंच।
अपुनौ तन मन धन जोबन, सबै रही हौं बेच।।
जैसै लिंग हारिल की लकरी, सूत्रा रहत दै चेंच।
'रिसक प्रीतम' मन ऐसै लाग्यौ, ग्रब किन छुटै भ्रनेच।।

[ \$\$8 ]

राग ग्रडानौ

रहे प्रान तेरे लिएँ प्राननाथ ! हारचौ री दुख दै विरहा । प्रव जो न देहौ दरसन अपुनौ, ह्वै है कहा जानै कहा ।। चंद दहत देह चंदन विष सौ, माथे बेरी काम महा । 'रिसक प्रीतम' ग्रब कहों कहाँ लों, भयौ दुख दुसह हहा ।।

[ ३३४ ]

राग सारग

मै मन हरि जू के हाथ दयौ।
ताही के संग सरवस अरप्यौ, विरहा मॉगि लयौ॥
कहा होत अकुलाये सजनी, नित कौ सोच भयौ।
कैसे जाय निकारौ जतनन, उर में पैठि गयौ।।
सूभत नॉहि उपाय मोहि अब, नैनन आयि छयौ।
जारै नहीं जिबावै नॉहिन, यौं जीवन लजयौ॥
पीरी भई सखी री या दुख, तपत सरीर तयौ।
धीर न लाज विवेक, सकल सुख सूनौ ज्ञान ठयौ॥
अब हौ हारी हौ सहि-सहि दुख, छिन-छिन होत नयौ।
'रिसिक सिरोमनि' हौं अपुने कर, दुख कौ बीज बयौ॥

[ ३३६ ]

राग सारग

विरह दुख कहत न श्रावै पार ।
जीवन मरन कहूँ सुख नाँही, क्यों रिहयै संसार ।।
सुरित बिसारि दई दामोदर, बहुत लगाई बार ।
जानि श्रकेली दाव पाय, सर मारन लाग्यौ मार ।।
छिन-छिन घटत तेज बल तन कौ, भावत नाँहि श्रागार ।
वन न सुहाइ नैक मोकों, बिन देखै ब्रज श्राधार ।।
मौन घरें कबलों श्रवला बिन, रहें सहें दुख भार ।
'रिसक सिरोमिन' पित तुमही सुख देहु न देहु उदार ।।

#### [ ३३७ ]

राग श्री

श्रब कैसो हिर को ऐवो रो।
श्रवके जाय श्रनत नॅदनंदन, जनम वृथा ऐसो जीवो री।।
दोस कौन सौ धारची उर में, विरह उसास नित लैवो री।
कहा जान हिर करिहैं करुना, धिर किन रही मौन ए बौरी।।
जानत हों निस दिन ऐसे ही, विरह महा दुख यहि सहिवो री।
'रिसक' सदा मन बसौ हमारे, श्रानँद गोपीजन कहिवो री॥

## [ ३३८ ]

राग सारंग

वे हरिनी हरिनी न रहाईं।
जिन तन कृपा कटाच्छ चित तुम, अपुने ढिंग बैठाईं॥
जे गुन सिंधु जानि हरि मूरित, कृष्ण सार तिज आईं।
जिन अपुने नैनन सों गोपिन, हिर की सुरित दिवाईं।।
करि करना हिर गोपिन की जो, घर की आस छुड़ाईं।
मिन माला लै गनें गैयन कों, सो छिब अंतर लाईं।।
जिनकी दृष्टि वृष्टि अमृत की, देखत नैन सिराईं।
मोहि अंस भुज घरि जिनकौ हिर, लीला गूढ़ दिखाईं।।
जहाँ-जहाँ हिर तहाँ-तहाँ ये, संग चलत उठि घाईं।
वेनु-नाद सुनि बंचित चित जे, चली बिकल की नाईं।।
प्रेम बिबस ह्वै हिर दरसन कों, तन सुधि जिन्ह बिसराईं।
'रिसक प्रीतम' करना तें तिनहू, गोपिन की गित पाईं।।

#### [ 388 ]

राग केदारी

प्रानन हूँ तें प्यारे, छिनहु जिन होहु न्यारे। बचन सुनन कों स्रवन तरसत हैं, देखन कों हग तारे॥ भेटन कों भुज जुग, पीवन कों ग्रधर सुधा रसना रे। 'रिसक प्रीतम' तुम बिरह बाबरे, ज्ञज-जन किये बिचारे॥ [ 360 ]

राग सारग

बिरह बस सिगरी पुरित गई।

श्रापुन पै जो जानत होंहि हिर, सब गित उहै मई।।

स्रवन जुगल ताटंक, मकर कुंडल की भलक नई।

श्राभूषन देखत सब हिर के, कंवुकी कन छुंकई।।
नील निचील लखित पीतांबर, मुरली जलज लई।

सारी सरस काछनी जानी, सोभा नूपुर ई।।

नृत्यत धरि भुज कंठ सखन के, लीला रास मई।

इहि विधि कहाँ कहाँ लिंग जीहै, विरहा श्रागन छई॥

'रिसिक सिरोमनि' तुम बिनु ऐसँ, सिगरी निसि बितई।।

388

रागिनी टोडी

कासों कहों हिय कौ दु.ख सखी री, दुखी सदा बिनु देखें हरि के । नैन तपत, तन मैन दहत, कछु लैन प्रान सर साधि समरि के ।। घर न सुहाय, बन जायी न जाय,

दुख पावत जिय निपट ही उरि के । 'रिसक प्रीतम' तुम हौ कृपाल, कहाँ सो उपाय,

जो श्रावै कहु मोपै कर के ॥

[ ३४२ ]

राग सारग

कहियत फूल श्रनंग के बान । लगत कठिन ह्व<sup>ै</sup>, सरस डौर लखि, मरम बचाउ करत निंह ग्रान ॥ उर धँसि रहत, निकारै न निकसत,

हरत जुनित जन के सन सान । एतौ वल है, कहा कुसुम कौ, जानत मुरली नाद निदान ॥ स्रव न उपाउ, कञ्चू मोहि सूफ्तं, सन में रह्यौ कञ्चू न सपान । 'रिसक प्रीतम' जो स्राइ मिले स्रव, काढ़ि देंय रस रूप निधान ॥

# ि ३४३ | रीग सारंग

दूँढ़त बन्-बन फिरत ग्रकेली । हिरि गयौ सर्वस हर किहि मारग, बूफत यों द्रुम बेली ॥ ग्रति अकुलात सुहात नहीं कछु, कहा ठगोरी मेली। रिसक प्रीतम' के बिरह विकल तन, भूली संग सहेली।।

#### [ 388 ]

राग ग्रासावरी

मदनगोपाल बिना, बन-बन बावरी डोलों। बुकत किरों बिक्नि द्रुम बेली, अनबोलेन सों बोलों।। ऐसी कोऊ न मिली मोकों सखी, जा आगै मन खोलों। 'रसिक श्रीतम' मन मिली न सहचरी, कहि जीवन ग्रब कोलों ॥

#### ३४४ ी

राग सारंग

सुनौ हों ब्रजपित बहौत चुक्यौ। काहे कों संदेस दिया रस, श्रब क्यों रहत रुक्या। उदयौ विरह ताप हिरदै, सुनि ग्रावत मोह भुक्यौ । बरनोंगी गुन जनम-जनम के, रहे कहाँ जु दुबक्यौ॥ जिनको हुतौ डहिक हमकों, फिर उतही जाइ धुक्यौ। बिरह रूप प्रिय 'रसिक' हमारौ, हिरदै आय रुक्यौ।।

#### [ ३४६ -]

राग देव गंधार

क्यों बिसरे वह गाय चरावनि । बाम कपोल बाम भुज कर पर , दिच्छिन भोंह उचाविन।। कोमल कर भ्रंगुली गहि मुरली, श्रधर सुधा बरसाविन । चढ़ि बिमान जे सुनत देव तिय, तिनन्हुँ मोह उपजावित ।। हारहास उर थिर चपला सम, ग्रदभुत रूप मिलाविन । दंत घरें तृन रहत चित्र लौं, गैयन सुधि विसराविन ।।

मोरं मुकुट स्रवनन पल्लव कटि, मल्ल स्वरूप बनाविन । चरन रेनु बाँछत कंपत भुज, सरित जंगमन थॅभावनि ॥ श्रादि पुरुष त्यों ग्रचल भूति है, संग सखा गुन गाविन । वन बन फिरत कबहु मुरली कर, गिरि चढ़ि गाय बुलावनि।। लता विटप मन में प्रसन्त ह्वं, फल भरि भूमि नबाविन । तत छिन हरित होत प्रति भ्रवयव, मधु धारा उपटावनि ॥ सुंदर रूप देखि बनमाला, मत्त मधुप सुर गाविन । म्रादर देत सरोवर-सागर, हंस निकट बैठावति ।**।** बल सँग स्रवन पुहुष सोभा गिरि, सिखर नाद पुरवांबनि । विविध भाँति बन गमन विचच्छन, नूतन तान बजाविन॥ सुनत नाद ब्रह्मादिक सुर गन, श्रिधिक चित्त मोहाविन । चलत ललित गति हरते ताप अज, भूमि सोक विनसाविन ।। ब्रज जुबती मन मैन उदै करि, थावरता ठहराविन । दिव्य गंध तुलसी माला उर, मिन धरि गाय गिनावनि ।। बेनु नाद बंचित करि सब ब्रज, हरिनिन मोह छुड़ावनि । कुंद दाम सिगार सकल भ्रंग, जमुना जल उछरावनि॥ वेनु वजावत वज सुख देवे, गौग्रन लै वज त्रावित । मुदित सकल गंधर्व देव गन, सेवा उचित कराविन ।। गावत गोप विसद कीरति संग, लगी फिरत बर भामिनि। घूमत भ्रू हग देत मान कछु, स्रति कुंडल भलकाविन।। वादर सहस सुचित सूचत, बिधु ज्यों ग्रंग सिरावन । गुन गावत ह्वे प्रगट रूप सों, द्योस वियोग बुक्ताविन।। चार जाम हरि के संग क्रीड़त, लीला मॉहि समावित । दीजै दास 'रसिक' को यह फल, ब्रंज जन पद रंज धाविन ॥

[ ३४७ ] राग सोरठी विलावल भले नाथ ठग़ी, मोकों, को जानें, सोई लुग़ी-होते 🕦 जाकों प्रेमीर्ग्राद्र है कै रोकूँ। श्रब निरदीभए बनें न तोकूँ॥ हाल-निर्दे भए बने न तीकूँ बिनती सुनकै लीजियै के ्रिधाइ मोकों कंठ लावौं, श्रधर सुधा-रस पीजियै ॥ हाइ-हाइ कर कंठ लगांवें, वेग दरसन दीजियै। प्रीतम<sup>े</sup> जब<sup>े</sup> सुध<sup>े</sup> श्रावत । तब तें ंप्रान<sup>्</sup> बहुत<sup>्</sup> दुख्य पावतः॥ विविधःभातिः समभावत । नौनन<sup>्</sup> जल ५७धाराः विविधावतः॥. ढाली बरबात नैना घार-जल, श्रंब पेलक बिथुरे किम बने 12 की <sup>।।</sup> ः विविध<sup>े</sup>भाँति दिखाइ लीला, काहै मेरी मन हेर्ने ॥ 🎨 🧭 🔩 कोऊ निंदी कोऊ बिंदी, चित्त चरनन में ग्रर । निकस नाहि निकास तें, श्रब मीन जल बिन किम करे ॥ लगी लगने नहीं छूटैं। परमानदें सुखें लूटा लूटैं॥ प्रेम सुधा-रस क्यों नहीं खूटै ं तातें जगत से नाती दूटें॥ ढाल∸ दूटै जगत से नाती ताकी, जाके श्री गिरधर प्रान हैं। सो कहा जाने बात तिहारी, जो नर मूङ् श्रज्ञान हैं॥ अति । अति सिन् सनकादिक और ब्रह्मादिक नहिं जाने यह कान को । जाकों कृपा कर तुमही दिखावीं, सो भयौ फिरमान को ॥ पिय<sup>े</sup>कीतौ मोपै टौना । भोवत नहीं नगर के भौना ।। श्री ब्रजरानी जी के छौना । सब गुन भर्गी है स्याम सलौना ॥ ढाल–भर्**चौ स्याम सलौना सब गुन्, कहो कहा गा**वे <mark>बोनती</mark>,। फिर-फिरें आवै तेरी सुधि पिय कंठ लगाई जु लिती ॥ रोम-रोम प्रानन में रहे, तुम ही कहूँ न रही रिती। 'रिसक प्रीतम्' कृपा-निधि तुम, पडि सब जग सो जिती।

#### [ 385 ]

राग ललित

बोलै री ग्राली ! कुहुक कुहुक कोयलिया।

मैं बिरहिन कहा करूँ पिया बिन, हूक उठत मेरे जिया॥
तैसीए मंद हेमंत महा रितु, कांपत थर-थर हिया।

'रिसक प्रीतम' बिन कल न परत है, सुनि ग्राये घर पिया॥

#### [ 388 ]

र राग केदारी

उघर गये वदरा चंद छ्बि दई दिखाई। मानों बिरहिनि बिरह ग्रागिन उठि, मूरित गगन बनाई॥ मानों जुबितन हृदय कमल मूदन प्रगटायों, हिम कुंडल की नाँई। देत मदन 'रसिकन' सुख यामें, ताकी देखियत भसम समाई॥

#### [ ३४० ] .

राग मारू

भ्रायो री मेह देह मेरी काँपत, पिय बिनु बिपन श्रकेली। मोर पुकारत मास्त मारत, बन उपवन द्रुम बेली।। दामिनी दमकत, छिनु-छिनु भिभकावत, विरह बढ़ावत,

तिय पिय सँग मनों खेली ।

'रसिक' प्यारौ जो मिलै री श्राप, ताप घटै,

नाँ तौ प्रान रहेंगे नहीं, बिरह हूदे श्रगिन मेली ॥

## [ ३५१ ]

, राग नट

पठावत नाँहिन प्रीतम पतियाँ ।

कीन मेरी श्रपराघ घरौ मन,

ऐसे निठुर भये, भूलि गये वे बतियाँ।।

जो सुमिरों तो बढ़ै दुख दूनी,

बिन सुमिरे छिनहु गृह न भतियाँ।

रह्यों न परे छिनहु विनु देखें, बिरह दहत ग्रति छितियाँ ॥ परी पुकारों हाइ-हाइ करि, धीरज परिहरि दिन रितयाँ । नुमहि न बूक्तिये ऐसी 'रिसक' पिय, मानत नाँहि जू बिनितियाँ ॥

[ ३५२ ]

राग सारंग

काहे तुम छाँड़ी हम वृंदाबन बासी हो।
बार-बार ग्रावत मन, भये क्यों उदासी हो।
पठवत हौ पितयाँ नहीं, गित मित सब नासी हो।
क्यों हू मन समुभत नहीं, ग्रावत कछु हाँसी हो।।
छाँड़े हू छूटत नहीं, परी प्रेम - फाँसी हो।।
तुमकों तौ लाज नहीं, जुबती जन त्रासी हो।।
बिनती श्रव बेगि सुनौ, बिमल जस बिलासी हो।।
'रिसक प्रीतम' सदाँ बसौ, गोकुल सुखरासी हो।।

[ \$x\$ ]

राग सारंग

हों तो लिखि-लिखि हारी पितयाँ, ऊतर न एकी पायौ । कहा भयौ बीचिह किनह उन्ह, कागद ले जु दुरायौ ।। किधों जानि रख सुमुखि रावरो, ग्रौर बाँचि सुनायौ ।। किधों दियौ कहूँ डारि देखिकें, दोस हद सुधि ग्रायौ ॥ किधों देखि विनती ग्रारित की, जानिके विफल बनायौ । किधों दिखायौ ही है नाँहीं, बातन ही में लुभ्यायौ ।। किधों कहूँ घरि भूल्यौ प्यारौ, बहुरि न मन में ग्रायौ ।। रिसके प्रीतम' बिरहानल उर में, दूनों बढ़ि न समायौ ।।

[ १५४ ] राग पूर्वी

'बमना ! तू किह रे महूरत, कब मेरी पिय घर आवै । निसंदिन बैठी मारग देखों, ऐसी कोऊ बात सुनावे ॥ तोहि देहुँगी इच्छा भोजन, जो तेरे जिय भावै । 'रिसक प्रीतम' के विरह व्याकुल हों, मोकों क्योंहूँ जिबावै ॥

गोपी-उद्भव संवाद [ , ३५५ ] राग सारंग

अधौ ! सूधौ बचन कहा ।
हिर ह्याँ के है, बोलो नातर छाँने क्यों न रहा ।।
जो ह्याँ है तो का की पितयाँ, पिढ़ पिढ़ मन न दहा ।
इन बातन उपजत दुख दूनों, सूनौ बज न चहा ।।
हम जानित है जहाँ रहत हिर, तुम तो मौन गहो ।
देत दिखाई बिच बिच सब कों, निहचै करिजु लही ।।
तुम उपदेस करत हो का कों, मरम न गह्यों यहा ।
'रिसक राइ' सिखवत बज नारी, बजपित मीत ग्रहों ।।

[ ३५६ ] राग सारग

श्रहो सुधि कबहु हमरी करत ।

श्रपनी दिसि श्रवलोकि नंद सुत, कछु करुना हमरी मन धरत ॥ दीनीं सार विसार स्याम श्रव, कही जु काहे तें दुख हरत । बिनु देखे छिनु सूरित माधुरी, रह्यों न हमपे पल इक परत ॥ परम चतुर जानत हो चित की, प्रकृति परी कैसै टारी टरत । 'रिसक प्रीतम' बिनु भेंटे, छितियाँ बिरह जरी कही कैसे ठरत ॥ श्रिक

सुरति सुख दीनौ, बिरह जु दैन को । जानी हम रचना उन्ह कीनी, तन-मन-धन हिर लैन को ।! पठवत दूत अधिक दुख दैवे, बरजि मधुर मुख बैन को । 'रसिक प्रीतम' तुम करी कहा यह, द्रज प्रानन नहीं चैन को ।!

#### [ ३५८ ] राग सारंग

ऊधौ ! छाँडियै हरि बात । हमहिं लीला दै सिघारै, ग्रापु मथुरा जात ॥ त्तंजत बे सुध भए यह मन, बिरह दुख न समात। चलत क्यों नहीं रोकि राखे गोबिंद, श्रति पछितात ॥ हरि की लीला ठौर देखत, जुगल हग न सुखात। बिरह सुधि नई तुम दई करि, तातें बहौत दुखात ॥ द्रुमलता गिरि फिरत हारी, बूभि बूभि सँकात। 'रसिक प्रीतम' दूरि ही भले, मिलन मुख ग्रकुलात ॥

#### 325

राग कान्हरी

इतनी कहियो ऊधौ! हरि सों हमारी बिनती,

तुम हमें छाँड़ि रहि हौ कबलों मथुरा पुरी। हम तौ निर्सादन मोहन जपत नाम तिहारौई,

ग्रंग भ्रंग सिथिल, हाथ हू की ढ़ीली चुरी।। कैसै करि जीवें हम ग्रव, फाटत हृदय प्रीति,

कैसै हुंन बचत प्रान विरहा की छुरी। 'रसिक प्रीतम' हमकों ग्रौर कळु नाँहीं गति,

तुम तें न अज जन की बात कछु दुरी।।

#### [ 3E0 ].

राग सारंग

इतनौ कहियो हरि सों जाइ। कहाँ लौं तुम दूरि रहि हौ, बिरह डारत जराइ॥ खान पान हु छुटचौ तन में, ताप श्रब न समाइ। बाढ़ बाढ़त नैन सरिता, जीय मन अकुलाइ।। तुम न बूभी बात बज की, बिरह देत डुबाइ। दीनता ग्राधीनताई, कहाँ लगि रहि पाइ॥ भई ऐसी गति जो हमरी, कहत है समुभाइ। 'रसिक' रहि हैं तुम बिना हम, कही कहाँ लों हाइ॥

#### [ ३६१ . ]

राग सारंग

मधुकर ! करिवे में कहा राखी ।
लोक बेद की कान तजी हम, लाज सकल कुल नाखी ॥
भाँति भाँति हम भाव उघारे, बहुत दीनता भाखी ।
यों लिंग रहीं स्याम के चरनन, ज्यों गुर लागी माखी ॥
बहुत जतन करि एक बेर हम, श्रधर सुधा कछु चाखी ।
अब उहँ ताप सकल अँग व्यापौ, चिंता चित्त भई साखी ॥
पह कछु नहीं प्रीति गोंबिंद की, श्रवलोकत मन साखी ।
'रिसिक' वियोग बयौ हम ही कों, भये कुबरी कर पाखी ॥

#### [ ३६२ ]

राग गौरी

स्याम सों लगी लगन मन की।
सपने ही संगम नित जाकौ, जागत गित छिन की।।
बोलत बोल्यौ जाय न उनसों, परस न परसन की।
देखत बनै नहीं उह श्री मुख, गमन न कुंजन की।।
बैठे मनों निकट ही श्रबहू, यह गित ब्रज जनकी।
मधुकर कहा चलाई तुम यह, बात कठिन उनकी।।
हम तौ श्रौर कछू नहीं जानत, ये वृति भई मन की।।
करत श्रवंभौ क्यौं मन मानै, 'रिसिकराइ' जन की।।

## [ ३६३ ]

राग गौरी

मधूप! मधुपुरी खरी हरि भाई।
बड़रे मंदिर भोग राग जहाँ, नगर नारि चतुराई।।
राज करत काकी सुधि ग्रावै, ब्रज की वात भुलाई।
ह्याँ तौ रहे सदाँ लरिकाई, उहाँ बड़ाई ग्राई।।
ह्याँ वृंदाबन गिरि जमुना तट, खेलत गाय चराई।
ग्रब तौ व्याह करन को पुर में, जहाँ तहाँ करी लराई।।
बहु जुबतिन कर गहे कृपानिधि, नई प्रीति उपजाई।
सहज प्रीति ब्रजनारिन की मन, 'रसिक' कछू न बसाई।।

#### इह४ 1

राग सारंग

मधुकर! करहु ग्रौर कछ बात ।
मोहन भये मधुपुरी-प्रीतम, तातें हमें न सुहात ।।
सुरति भई हिर के बिछुरन की, मन मिलिवे प्रकुलात ।
नातर देखि देखि लीला भुवि, ग्रानंद उर न समात ।।
वे ग्रावत न मधुपुरी तिज कै, ब्रज तिज हमहुँ न जात ।
कहों कौन बिध बनि है मिलिवी, पितयनु मन न पत्यात ।।
उनहीं की सी कहत मधुप तुम, सुनि सुनि चित ग्रनखात ।
चुप करि रहों कहाँ किन ब्रज की, ज्वाल बिरह न बुभात ।।
जैसे के संगी हो घटपद, तैसे ही प्रगट लखात ।
ग्रचरज कहा सबै गुन हिर के, बसत रावरे गात ।।
भूल्यो विरह छिनक में, लागों कहन नैन मुसकात ।
'रिसक सिरोमनि' ब्रज के बासी, ग्रज तिज कतहुँ न जात ।।

# २. उत्सव-त्यौहार

साँभी-लीला— [ ३६५ ]

राग गौरी

श्री बृषभानु लड़ैती गाइयै, कीरति-कुल-मंडन बाल हो। सौने की सी बेलि हो, प्यारी चंपे की सी माल हो।। हंस गमनी मृगलोचनी, सोभित सहज सिंगार। चमकत चंचल चोकने, प्यारी ये सिटकारे बार ॥ घ्ँघर वारे बारन ऊपर, सोभित सुंदर साल। चेंद के फंद परे ग्रहिनंदन, उरके कंचन जाल।। अतलस को लहुँगा कटि गढ़ौ, दरयाई की ग्राँगिया पीत। उरज सुभट कंचन कबच सजि, ग्राये रति रन जीत ॥ कृस कटि केहरि देख दुरेहरि, जेहर तेहर पाँय। गजगमनी कमनी अवनी, रित रमनी लेति बलाय।। कर चूरी ललकं भलकै, पलकें न लगे छुबि देख। श्रॅगुरिन मुंदरी, पोंहचिन गजरा, बाजूबंद बिसेख।। चंपकली चौकी चमकै, दमकै दुलरी पिय पोति। चित कों लेत चुराय चाहि कै, बदन चंद की जोति।। श्ररुन श्रधर दमकत दसनावलि, स्याम चपलता सार । कमल कोस में बैठी पंगति, मानों भूंग कुमार॥ बेसर कौ मोती लटकै, मटकै खटकै पिय प्रान। स्रवन बनी रुचि मनी कनक की, तनक तरकुली कान ॥ पिय-तृष मोचन रति-रस-रोचन, चंचल लोचन चार । कुँवरि किसोर चकोर चहॅदुवा, पढ़त चंद चटसार ॥ ग्रलिकुल-गंजन, रितरस रंजन, नैनन ग्रंजन दीन। क्रीड़त सुधा सरोवर महियाँ, मनु मनसिज के मीन।।

समर सहायक नव रस नायक, सायक धायक नैन । कीर कुरंग सुरंग कमल कानन सों ठानत ठैन ।। कारी भपकारी भारी बरुनी, बरनें सो कवि कौन। भ्रौहें सुठि सोहें मोहें, मानों हाव-भाव के भौन।। सोभित वर बेंदुक कुसुमन की, बेंदी दीनी भाल। इं दु बधू मानों नवल चंद कों ग्राई मिलि पिय बाल।। सीसफूल सोहै मोहै, बनी तनक कनक की ग्राड़। चिबुक चारु मुसिकाय हँसत, जब परत क्रेलन गाङ् ॥ यह बिधि छुबि ग्रगाघा साधा, राधा जू सिखयन माँभ । बिटिया बहुत जो गोपन की सँग, खेलत साँभी साँभ ॥ गोधूलक बिरियाँ डलिया फूलन की लै चली हाथ। बीनत फूलन यमुना कूलन, स्यामा जू के साथ॥ फूलन तोरत तनहिं मरोरत, जहाँ भ्रमरन की भीर ॥ एकन लै लावन्य ललित, पटकी ग्रटकी कटि चीन । रमक भामक पल्लव नवाय, चढ़ बीनत फूल प्रबीन ।। कुंदी कुंद कनेरन कोमल, निरबारत बाला बेलि। लित लवंग लता बनिता पर, रहे भूमिका भेलि॥ जाई जुही केतकी निवारी, चमेली श्ररु रायबेलि। फूलन की कर गेंदुक बाला, बन में खेलत खेल।। मौरसिरी के फूलन की, नकफुली बनावत एक। स्यामा ग्रभिरामा सुख धामा, खेलत खेल ग्रनेक ॥ तिहि छिन कुंज बिहारी जू, दुर देखत कुंजन स्रोट। रहे हैं तृषित कैसे जुं चितेरे, लगी हगन की चोट ।। कियौ संखीकौ रूप लाल नें, भर गुलाब दल गोद। त्रिया रूप घर दरसन दीनौ, मन में मानत मोद ॥

निरख निरख वृषभानुनंदनी, बोली बचन रसाल। सब सिंगार सोहै मोहै तू, को है री नव बाल।। तू क्यों फिरत श्रकेली हेली, यह बन यमुना कूल। नंदगॉम घर सॉभी कों हम, बीनन श्राईं फूल।। उत्कंठित वृषभाननंदिनी, कंठ भुजा उर मेल । श्राज अबार भई सांभी कों, तू संग हमारे खेल।। सखी लई सब बोल गो रंभन धुनि सुन कान। बड़ी वार घर जैहै तौ, खीजै बाबा वृषभान।। चंदा चंद्रभगा चंद्राबलि, चंचल नयनी चली धाम । बहुत फूल बीने है भटू री, पूजे मन के काम ॥ कमल किरावत गीत जो गावत, आवत घर बजवाल। फूलन की कर गेद लकुटिया, फूलन की उर माल ।। माय धाय उर लाय लई, कीरत जूपरम प्रवीन। श्ररघ बढ़ाय लई घर भीतर, श्राप श्रारती कीन।। मृगमद चंदन केसर सों, स्यामा जू लीपी भीत । कामधेनु के गोवर सों, रचि साँभी फूलन चीत ।। धूप दीप धरि भोग अमृत रस आप आरती उतारि। गावत गीत पुनीत किसोरी श्री दृषभान कुमारि ॥ करि कै व्यारू खेलि चलीं, सब ग्रपने ग्रपने धाम । स्यामा जू ग्रौर नवल सखी, सुख लूटचौ चारचौ याम ॥ त्रिय बागौ ललिता ही दोयौ, स्यामा पति सुघर सुजान । 'रसिक' रूप धरि केलि करी, सुख-सागर प्रानन-प्रान ॥

[ ३६६ ] राग गौरी कीरत कुल मंडन गाइयै, वृषभानु नृपित की बाल। कंचन तन सोहै, मोहै, उर पिहरै मुक्ता माल।। सखी वृंद सब ग्राइ जुरीं, बृषभानु नृपित के द्वारि, बीनिन फूल चलौ बन राघे, नवं सत साजि सिंगारि।।

ये सुनि कीरति जू हॅसिकै, प्यारी कौ कियौ सिगारि । कबरी कुसुम गुही है मानों, उरगन की ग्रनुहारि॥ सीसकूल ज्यों चंद बिराजत, सोभा कही न जाइ । कोटि चंद वारों मुसिकिन पै, काम रह्यौ मुरकाइ।। बंक बिराजि रहे भृकुटी-तट, खुटिला स्नबनन पास । या लपटाइ रहे दोऊ, जनु नैन दूरस की स्रास ।। करन फूल, भूमक भ्रौ बंदी, लटकेन बेंदि लिलार। नकबेसरे मोती स्रित सौहै, लटकन परम सुढार।। बदन तमोल श्रधर श्रक्नाई, दसन लसत श्रतिसार । चिंबुक बिंदु मधुकर सुत बैठचौ, मानों स्रासन मार ॥ श्रंजन ऊपर खंजन वारों, नैन चपलता मीन। कीरतिजू छवि निरखि निरखिकै, नीठि दिठोंना कीन ॥ चौकी चमकत मनियाँ दुलरी, चंपकली उर हार। बाजूबंद पछेली चूरी, कंकन गजरे चार॥ पोंहची रतनचौक श्री मुँदरी, नख भूषन छबि देति , श्री कर कमल बिराजत मानौ, उरगन चंद समेति॥ छुंद्रघंटिका कटि तट राजति, जेहरि नूपूर पाँय। म्रं गुरिनि बिछिया, म्रनबट सोहें, सोभा कही न जाय ।। हरे कसब कौ ल्हेंगा सोहै, कंचुिक केसर ग्रंग। सारी सुही रँगी है मानों, गुलाबाँस के रंग।। करि सिंगार कहाँ। कीरतजू, जाउ लड़ैती साथ। म्रली जूथ में चली परसपर फूलन डलिया हाथ॥ चलती चाल मराल बाल, श्रीराधा सिखयन माँभा। बीनत फूलनि जमुना कूलन, खेलति साँभी साँभ ।। जाल-रध्ने देखत मन-मोहन, दृष्ट्रि परी क्रजबाल। तिरिया रूप कियौ है तबहीं, श्राप मिले ततकाल।।

छवि निरखित वृषभानु दुलारी, बहीत करी मनुहारि । बीनित फूल अकेली हेली, कौ है तू सुकुमारि॥ कौनें गाँव बसित हो सुँदरि, कहा तिहारी नाम । ग्राजु ग्रवारि भई है प्यारी, चलौ हमारे धाम ॥ नंदगाँव में वास वसित हौ, साँवरी मेरी नाम। सॉभी मिसि ग्राई हो या बन, पूजे मन के काम ॥ सोंनजुही चमेली चंपा, रायबेलि श्रौ बेलि। गुलाबास के गेंद करे कर, करति परसपर केलि।। कमल कनैर केतकी निवारी, सेवति सदा गुलाब। गुलतुर्रा ग्रौ सदासुहागिनि, फूलन की भरि छाव ॥ लिता चंपकलता विसाखा, स्यामा भामा जेह। चंदभगा तुंगा चंद्रावलि, ग्राँई करि ग्रिति नेह ॥ ठौर-ठौर सब कहित सिखिनि सों, चलौ भद्र घर जाँह । स्यामाजू भ्रौ नवल सखी दोउ, गही परसपरि बाह ।। सोंधे गंध मध्य चंदन मिलि, क्रित केलि मन भाए। निरिख देव दुंदिभी बजावत, पुहुपन की भर लाए।। फूल गेद सबहिन लिये कर, गावृति साँभी गीत। गंज गति चाल चलति बर्ज-सुंदरि, बढ़ी परम रस श्रीत ।। चहुँ दिसि तें सब श्राइ जुरी, वृषभानु नृपति के द्वारि । कीरतजू तब करित आरती, राई लोन उतारि॥ कीरति बिहँस कहाौ मृदुबानी, लली ! ग्रली ये कौन । प्यारी कहा नैंदगाँव बसति है, खेलनि आई भीन ॥ केसर चंदन अगर अरगुजा, मृगमद कुंमकुंम गारि। कामबेतु को गोबर लेक, साँभी घरति सँभारि॥ धूप दीप करि भोग धरचौ, श्रौ श्रोरति करी बनाइ। मॉगित सीखि सबै बेज-विनिता, हाथ जोरि सिर नाइ॥

व्यारू आजु करो मिलि ह्याँहीं, राघा जू के साथ। कीरति जू यों कहित सबन सों, परसों ग्रपुने हाथ ॥ कर व्यारू घर गई सहेली, रह्यौ खेल को रंग। कमल सेज पर पौढ़े दोऊ, सॉवरी राधा संग॥ कहा कहीं कछु कहत न भ्रावे, प्रभु को यही स्वरूप। त्रिया बसन लिताहि दिये हैं, कियौ है हिर निज रूप ॥ बरनों कहा यथामति, मेरी रसना एक बनाय। 'हरिदास' प्रभु की यह सोभा, निरखत मन न स्रघाय।।

[ ३६७ ]

राग सारग

गिरिधर लाल जवारे पहिरत, लाल पाग पर रुचिर बनाई ॥ दशहरा — भ्राज दसहरा मंगल माई। वैठे कनक रतन चौको पर, उर बनमाल परम छ्बि छाई। संग सोहत बलराम मुदित मन, निरखत बज जन नैन सिराई।। देत ग्रसीस सकल ब्रजवासी, हरषत मन न ग्रघाई! 'रसिकराय' हरिषत विप्रन कों, देत दिन्छना जो सुखदाई ॥ राग सारग

[ ३६८ ] विजया दसमी परम सुहाई, गोधन आगुआ दियौ पठाई। बैठे सिगरे गोप ग्रथाँई, कुसल मनावत सब दिन भाई॥ ब्रजरानी ब्रजराज कुँ वर जुत, कीरित लिलता पै न्यौत पठाई। ग्राज हमारे बड़ी परब है, तुम सब जेमन ग्राग्री हाँई।। करत सिगार गिरधरन कुँवर की, चंद्रावली सरस सुखदाई। सूँथन पीत सेत बागौ बुल्यो, लाल पाग पदुका थहराई ॥ काजर थ्राँजि भोंह मटका दे, तुन तोरत थ्रीर लेत बलाई । 'रसिक प्रीतम' पिय बिजय कियौ है, , जहाँ बृषभान कुँवरि मन भाई।।

[ इद्ह ] राग सारग

स्राज दसहरा सुभ दिन नीकौ, बॉहन पूजौ हो गोपाल । ब्रजरानी ब्रजराज कुँवर कौ, करत सिगार विचित्र रसाल ।। बिहन सुभद्रा फूफी रामदे, गावत मंगल लै कर थाल । तिलक करत जौ श्रंकुर खोंसत, श्रारती बारि देत जैमाल ।। तब ब्रजराज श्रस्व सिंगारे, ता पर चढ़े श्री गिरिधरलाल । 'रिसक प्रीतम' प्रभु चले कुदावत, जहाँ बैठी ब्रुषभान की बाल ॥

[ ३७० ]

राग सारग

श्राज दसहरा सुभ दिन नीकों, विजय करों पिय प्यारी पे श्राज । घेरी है बिकट मदन गढ़ गाढ़े, तोर मेंड़ करों लालन राज ॥ इतनी बात सुनत नँद-नंदन, विहँसि उठे दल कीन्हों साज । 'रसिक प्रभु' पिय रित-पित जीत्यों, नूपुर किकिनी रुनभुन बाज ॥

398 ]

राग सारंग

विजय दसमी भ्राज सुभ महूरत, विजय करौ पिय पै उठि प्यारी।
मान निवारि पहिर पट भूषन, नील बसन तन सजिक सारी।।
माँग सँभारि नन काजर दै, कं चुकि किस गाढ़ी सुकुमारी।
'रिसक प्रभू' पिय जौ बाँधत हैं, श्रारित उतारित ब्रज जन बारी।

307

राग सारंग

सुभग महूरत बिजै दसमी कौ, प्रथम समागम पिय कें हुलास । दूती बिनती करत प्यारी सों, बेगि पधारौ पिय के पास ।। मंजन किर आभूषन धारौ, कनक आग पट चीर सुबास । धीर धरौ बृषभान-नंदिनी, पूरन करौ प्रीतम की आस ।। नव नागर संगम नव नागिर, नव संगम बरनत 'हरिदास'। श्री बल्लम पद रेनु कृपा सों, नवल नित्य ही हुदै प्रकास ।।

राग कान्हरौ

दीवाली- [ ३७३ ] राग कान्हरी दीप दान दै हटरी बेठे बड़ौ परब है ग्राज दिवारी। बिविव भाँति पट भूषन पहिरे, नवल लाल श्री गोबरधन धारी।। चहुँ स्रोर पाति बनों दीयन की, रानी जू स्रपने हाथ सँभारी। जगमग होत भवन चहुँ दिस ते, मंगल गान गावत जज नारी।। दिव्य कपूर सुगंध ग्रादि रिच, घृत सुरभी कौ जोति उजारी। भरे थार पकवान बहुत करि, लड़आँ गूँ का फैनी सुहारी।। बनिज करेंगे भान कुँ वरि सों, मनिह कुँवर फूले गिरिधारी। घर घर तें ब्रजनारी निकसीं, नवल किसोरी तरुनी बारी॥ ललिता प्रभृति मुख्य श्री राधा, गावत मंगल सब्द उचारी। मिलि म्राई बजराज-घरनि घर, एक तें एक सुभग सुकुमारी।। नाचत खेलत करत कुतूहल, प्रेम सगन ह्वे आनंद भारी। कहौ लाल कहा सौदा देहौ, चंद्रावली मुख मुसकि निहारी।। पूरों तोली रूट जिनि खाग्रों, सैंत-मैंत नहीं लाल बिहारी। देख देख फूलत नंदरानी, ग्रात उछाह नौछाबर वारी।। मन भायौ दीयौ सुख सबहिन कों, परम उदार गोबरधन धारी । 'रसिक प्रभु' पिय तुम चिरजीवी, सहचरी बार-बार बलिहारी।।

हटरी बैठे गिरघर लाल ।
सुंदर कुंज सदन झित नीकौ, सोभित परम रसाल ।
सहुँ श्रोर पॉति बनी दीपन की, फलकत भाल भमाल ॥
मेवा मिसरी पान फूल जब, भिर भिर राखे थाल ।
कनक लता सी सँग मृगनैनी, सोभित स्याम तमाल ॥
भाव परस्पर लेत देत हैं, राजत श्रंग रसाल ।
घर घर तें सब भेटें लै लं, श्राई हैं ब्रज की बाल ॥
'रसिक प्रभु' के आगै राखत, गावत गीत रसाल ॥

368

३७५

राग कान्हरी

लाल माई बैठे राजत हटरी ।

रानी जू साजि सँभारि घरचौ सब, राम कृष्ण कौ बँट री।। लडुम्रा गूँभा पकवान बहौत करि, भरि भरि थार घरे बहु मठरी। गृह गृह तें प्राई बज-सुंदरि, भीर भई तहाँ ठठ री।। तोलि तोलि कै देत सबन कों, भाव श्रटल करि राख्यौ श्रट री। "रसिक" कुँवर के बैनन लागी, श्री वृषभान कुँवरि की रट री॥ राग विहाग [ ३७६ ]

वो देखों कैसी नीकी चित्रसारी, तामें पौढ़े पिय प्यारी,

दीप मालिका रुचिर बनाइ।

चहुँ ग्रोर भलमलत दीप, मोतिन की माल मानों,

रतन जाइ गुहाइ॥

'पासा सार चौपर खेलनहार, जीत दोउन की,

रूट रूटाइ।

'रसिक प्रीतम' सों खेलै राधा प्यारी,

ललिता न्याव चुकाइ॥

[ २७७ ]

राग कान्हरौ दीप दान दै कान जगाये, सुंदरि हटरी सुभग सँभारी। चित्र विचित्र विविध रंगचीते, गादी तिकया धरे सुधारी ।। चारों स्रोर पाँति दीपन की, जगमग जगमग जोति उजारी। बीच साज चौपर खेलन कों, बैठे आप कुँवर गिरिधारी।। दाई स्रोर गेंदुस्रा चौकी, वॉई स्रोर बृषभान दुलारी। को जीतै को हारै दोउन में, यों बोली ललिता सुकुमारी॥ पहिली पासा डारौ सुंदरी, रूंट करी तब लाल बिंहारी। रहौ रहौ लाल ऐसे नहीं कीजै, चंद्रावली एक घात बिचारी ।। . बर्जनारी कीरति रानी सब, देखत खेल हँसत किलकारी। 'रसिक' प्रभू प्रिय दोऊ जीते, रानी जू बहुत न्यौछाबर बारी।।

राग सारग गिरिघरलाल ललित लिरका संग, बाबा नंद बलदाऊ भले री॥ बगो-पूजन — गाय खिलावन खिरक चले री । श्रीदामा ग्रादि मुबल ग्ररजुन सब, भोज बिसाल बने री। नॉचत गावत करत कुलाहल, ग्राज दिवारी सिगार करे री॥ सुनि निज नाम ने चुकी निकसी, गाँग बुलाई काजर पौरी। कान लागि कहै कुरुर-कुरुर, डाढ़ मेलि स्रातुर हिं धौरी॥ नं दकुमार निवेर भार मुख, बछरा छोरि दिये री। हँस हंस कहत सुनौ रे भैया!, हो बेलत बेल नये री॥ गो धन पूजि ग्वाल पहिराये, काहू को पगा काहू को पिछौरी। 'रसिक प्रभुं' करो राज जुग जुगौ री॥ ब्रज भामिनि मिलि मंगल गावत, [ 308 ] दोऊ भैया ठाड़े सिहद्वारे, गावत सिगरे ग्वार । कान जगावत न दकुमार । नाचत फूलत करत कौतुहल, ग्राज दिवारी बड़ौ त्यौहार ॥ कान लाग कछू कहत हैं मोहन, सावधान ह्वं गाय खिलार। भ्रपने खरिकन कान जगाये, भान खिरक जाय कान पुकारि॥ धौरी धूमर टेर सुनत ही, दौरी अटा चढ़ीं सुकुमारि चित परस्पर चित चौरचौ तब, निरंखत छिब कछु रही न सँभार। 'रसिक' प्रभु विय सब सुख सागर, सहचरी बार-बार बलिहार।। राग कान्हरौ [ 350 ] म्राज प्रबोधिनी सुख दिन नीकौ, स्रमल पच्छ एकादसी स्राई। प्रबोधिनी— बहु ईखन की कुंज पुंज रचीं, श्रीर दीपकन माल सुहाई।। घर-घर गोपी चौक पुरित सब, बंदन माला द्वार बँधाई। सिहासन गादी तकिया धरि, करि उत्थापन गोकुल राई॥

हरे भरे सब तर मेवा धरि, सामग्री सब भोग लगाई। चार जाम जागरन जागि निसि, जागे है श्री गोवरधन राई॥ संगल क्यारती करि व्रज मंगल, प्रेम मगन श्रान द न समाई। 'रसिकराय' मंगल निधि माधौ, मंगल श्री राधा सुखदाई।।

[ ३८१ ] राग विलावल

श्राज प्रवोधिनी परम मोदकर, चल प्यारी पिय पै लै जाऊँ। बहुत ईखु रस कुंज पुंज रिच, चहूँ स्रोर दीपकन सुहाऊँ।। चित्र विचित्र भूमि ग्रति चीती, करि उत्थापन हरिहि जगाऊँ। ताल मृदंग भाभ संखन घुनि, द्वारे वंदनवार बैंघाऊँ॥ चार जाम जागरन जागि कै, चार भोग अधरामृत पाऊँ। 'रसिकराय' के रहिस सिंधु में, न नन मीन भकोरि नहवाऊँ ।।

३८२ राग विलावल

सुभग प्रबोधिनी सुभग भ्राज दिन, सुभग सखी प्रीतमींह जगाऊँ । चहूँ स्रोर दीपक घृत पूरित, मध्य ईखु की कुंज बनाऊँ।। सुभग भूमि पै चौक पुराऊँ, तहाँ प्रभूजी को पधराऊँ। घंटा-ताल-मृदंग-संख घ्वनि, ऊपर सुभग सुपेत उढ़ाऊँ॥ चारों जाम जागरन कराऊँ, चारों भोग घराऊँ। हरिष-हरिष गुन गाऊँ स्याम के, 'रिसक' सदा सुख पाऊँ॥

बसंत पंचमी-

[ ३८३ ] राग मालकोस

लिलत बालापन गयौरी अब, श्रायौरी जोबन कामिनी के मन फूले। पिय संग हास बिलास रंग सों, खेलेंगे यमुना कूलें।। यह श्रवसर नीकौ सुन सजनी, ग्रौर श्रवसर नॉही समतूले। नव रित रंग ग्रंग उमेंगन ग्रति, भेंटे जु श्रंसनि भुजमूले॥

प्रीति उपवन फूल्यो कुसुमन, फूली सब बन राई। फूली ब्रज जुबतीजन, फूले सुंदर बर रित पाई॥ जान पंचमी मिलाप करन, बृषभान सुता बन म्राई। 'रिसक प्रीतम' पिय म्रति रस माँते, डोलत कुंजन माई॥

होली-डाड़ची-- [ ३८४ ]

राग विभास

जागि कह्यौ जननी सों मोहन । ग्राज कहा मोइ बेगि जगायौ, सो बताय कहियै मोहि सोहन ॥ जसुमित कह्यौ जु ग्राज परब दिन, पून्यौ सुख की रासी। डाँडी रोपन नंद जाँडगे, संग लियें बजवासी।। उत वृषभान इत नंदराइ जू, होड़ परैगी भारी। उत प्यारी इत प्यारे कौ दल, को जीत को हारी॥ तातें मतमोहन बलदाऊ, सब समाज मिल लीजै। श्रौर गोप लोजै रखवारी, गोपी सब बस कीजै॥ यह सुनि रमिक उठे गिरिबरधर, मैया मोहि न्हवास्रो। देलों ब्राज खेल होरी कौ, माखन मोहि खबाश्रो।। तब जसुमित गोपाल लाल कों, उबिट न्हवाये प्रीत । करत सिंगार परम रुचिकारी, ब्रज बासिन से चीत ।। रुचिर पाग बाँधी मिर ऊपर, सोरि चंद्रिका धारी। तब सब बात जानि ब्रजबनिता, चली सिगार सिगारी।। सब मिलि एक ठौर ह्वै आईं, जसुवृति गृह के द्वार । भीतर धँसि उर लाइ ललन, मुख हरषे लोचन चार ॥ सैनन में सब भेद कह्यौ, हँसि मोहि मोहन मन लीन्हों। 'रसिक प्रीतम' जानत ग्रंतर गति, मनभायौ सब कीन्हों ।।

होलिकोत्सन- [ ३८५ ]

- राग सार्रग -

होरी खेलै री नंदलाल ।

नंदमहल को पोरी ठाड़ों, संग लिएँ ब्रज बाल ।।

वेनु बजावै मधुरें गावै, ग्रीर उघटावै ताल ।

हरें हरें जुबतिन में धाँसिक, दे भुज चुंबत गाल ।।

वदन उघार विहाँसि निहार, तिलक बनावै भाल ।

कबहुक ग्रालिंगन दें भाजें, ग्राइ मिलै ततकाल ॥

कबहुक छिंग ह्वें ग्रचरा ऐंचे, छ्वावै नीरज नाल ।

कबहुक ग्रापु बलैयाँ लै कें, पहिरावै बनमाल ॥

कबहुक नाचे भाव दिखावें, कबहु दिखावें चाल ।

कबहु ग्रंबीर ग्ररगजा डारें, कबहु उड़ात गुलाल ।।

कबहु हाथ जोरि मंडल मधि, नाचें सुर प्रतिपाल ।

श्री बल्लभ पद कमल कृपा तें, गावै 'रिसक' रसाल ।।

होरी खेलिय हो संदर लाल, चंचल नैन विसाल।
वज जन के प्रतिपाल, लीला नर गोपाल।
गिह ठोड़ी जसुमित कहै, सँग लेहु सकल ब्रजवाल होरी॰
विविध सुगंधन उवटनी, सब ग्रंग वैठि उवटाऊ ।
चंदन ग्रंग लगाइ के, सुख ताते नीर न्हवाऊ ।
ग्रंग ग्रंगोछा प्रीति सो घिसि, मृग मद तिलक बनाऊ ।
ग्रंजन नैनन ग्रॉजिक, भौंह मिस विदुका लगाऊ ।
ग्रंजन नैनन ग्रॉजिक, मौतन लर सरस गुँथाऊ ।
मिध लटकन लटकाइ के, हो देखत ग्रति सुख पाऊ ।
पिगया पेच सँभारि के, खिरिकन दार सीस वंधाऊ ।
मोर चंद्रिका तनक सी, हो दिसि दाहिनी घराऊ ।
भीनी भँगुलिया ग्रति बनी, सो तौ स्याम ग्रंग पहिराऊ ।
ग्रित सुगंध पुहुपन बस्यों, ता पर फुलेल चुप्रराऊ ॥

सूथन गाथे ग्रंग की हो, लाल चरन बिरचाऊँ। फेंटा कटि तट बॉधिकै, ग्रौर सुरंग गुलाल उड़ाऊँ।। आभूषन बहु भाँति के, अंग तुर्मीह पहिराऊँ। फूलन की माला गरें धरि, देखत सुख न अघाऊँ॥ घर-घर तें सब गोप गन, लरिकन पठै कहाऊँ। केसर के मदुका भरों, पिचकारी हाथ दिवाऊँ ॥ सिंहद्वार ठाड़े रहौ, तुम संग दैहों बलदाऊ। ग्रागै ह्वं मेरे लाड़िले, दल ललना रंग छिरकाऊँ॥ बड़रे गोपन बोलिक, रखवारे संग रखाऊ। मनमाने त्यों खेलियै, सब बज-रस सिंघु समाऊँ॥ बिबिध भाँति व्रजराज सों कहि, बाजे बहु बजवां । फगुआ़ दैवे कीं अवहि, नव भूषन बसन मँगाऊँ॥ सब क्रज जुबतिन कों अबहि, घर-घर तें बेगि बुलाऊँ। मेरे लालन के चाउ सों, फगुग्रा के गीत गवाऊँ॥ रंगमेंगे बागे देखिकै, अपने दोऊ हगन सिराऊँ। मुक्ता फल थारी भरों, हौं लै ग्रारति उतराऊँ॥ श्रांकों भरि-भरि गोद लै, घर भीतर हौं चली जाऊँ। त्रज जुबतिन के जूथ में, हों फूली ग्रंग न समाऊँ।। माय मनोरथ यों करै, जाकी श्री जसुमित है नाँऊँ। दीजै यह फल 'रिसक' कों, श्री बल्लभ गुन गाऊँ।।

३८७ ]

राग हमीर

खेलत होरी लाल, संग लिएँ बज कुल के बाल । बज की खोरि पौरि बजराज की,

दौरि-दौरि सबिहन पै छिरकत, बॉर्धे फेंट गुलाल ॥ क्रजनारी न्यारी ह्वं, गारी दै दे गार्वात, हँसित गोपाल । इहि बिधि ब्रज रज सिंदूरिन छायौ, सुंदर 'रसिक' रसाल ।।

# [ ইদ্দ ]

राग ईमन

लाल रस मांते हो, खेलत डोलत फाग । संग लिये गोकुल के लरिका, बिबिध उड़ात पराग ॥ कोऊ लिएँ पिचकारी, छिरकत कोऊ कुंकुम जल लाग । कोऊ ग्रबीर गुलाल उड़ावत, मदन रुकायौ माँग ॥ कोऊ मधुरे सुर बेनु बजावत, कोऊ मिल गावत राग 'रसिक प्रीतम' प्यारी संग बिहरत, कंचन मिल्यौ है सुहाग ।।

> 358 राग ग्रहानी

नंदलाल खेलें फाग सब मिलि, भरि भरि श्रदीर गुलाल। एक गोरी एक साँवरी सूरत, करत नये नये ख्याल॥ प्यारी कर कठताल बजावत, बिच बिच मोहन मुरली रसाल । 'रसिकराय' रस बस भए खेलत, मोहि रहीं वजबाल।।

#### [ ३६० ] राग सारंग

ऐसी खेल होरी की, जहाँ रहत नही कछु कानि । श्रहो तहाँ कहियत मरम बखानि, तहाँ खेलत में न श्रघानि । तहाँ मानत नहीं पहिचान, तहाँ बोलन जान म्रजानि॥ जहाँ मिलिवे की ग्रकुलानि, जहाँ रूप भेष उलटानि । जहाँ खेल लराई ठानि, जहाँ अति आनंद बढ़ानि।। जहाँ परत न राजत ध्यान, जहाँ तन-मन-धन बिसरानि । करि सिगार घर घरनि ते, भई द्वारें ठाडीं आई। खेलन कों नंदलाल सों, ब्रज जुबती सहज सुभाई ॥ गावत गीत सुहावने, ऊँचे सुर पियहि सुनाई। मोहन मन बस करन कों, जुबती जन रच्यौ उपाई॥ सुनत स्रवन लै सखन कों, आये बजभूषन धाई। नाचत गावत रस भरे, ग्ररु वाजे विविध बजाई।

बदन बिलोक्यो लाल कौ, हँसि घूंघट पट सरकाई। उर अनंद अति ही बढ़यौ, मन भावन इहि विधि पाई ।। मोहन के सिंगार कों जु, सब लीनी साज मँगाई। चोवा चंदन ग्ररगंजा, ग्रीर सुरंग गुलाल भराई॥ लाई सैन दे बातन मिस करि, मोहन निकट बुलाई। परिस कयोलन प्रेम सों, विय लीने ग्रंग लगाई॥ बसन नये लै श्रापुने, दिये प्रीतम को पहिराई । श्राभूषन बहु भाँति के, पहिराये देखि बताई ।। प्रथम कपोलन छिरिक कै, कछु चंदन बिंदु बनाई । सुरंग गुलाल ग्रबीर सों, करि चित्र रहत मुसकाई॥ पगिया पेचन छिरिक कै, बागौ इजार छिरकाई। सोभा चित्र बिचित्र की, नैनन ही परत लखाई।। श्रधिक गुलाल उड़ाइ कै, सबहिन की दृष्टि बचाई। मन भायौँ प्रिय सों करें, प्रति ग्रंगन श्रंग मिलाई।। मंडल मधि प्रिय राखि कै, मिल नाचत स्रति सरसाई। गावत श्रति य्रानंद सों, छिन छिन हिरदौ नु श्रघाई ।। खेल रच्यौ व्रज लाड़िले, ब्रज जुबतिन पाइ सहाई । एक भये गुन गावहीं, सब गोप सब्द उघराई॥ रस रसिकन मन अति बढ़यी, सो तिहुँ लोकन रह्यौ छाई। श्री बल्लभ पद कमल की, 'रसिक' सदा बलि जाई॥

[ ३६१ ] राग केदारी

श्रहो हो हो होरी बोलै। गोकुल गली सखा संग लीन्हें, ग्रति मदमाती डोलै।। ढप बीना सुरबीन बसुरिया, ताल मृदंग बजावै । क चे सुर लै गीत उद्यार, सबन सुनावत गावै॥

करन ग्रंधेरी चहुँ ग्रोरन तें, सुरंग गुलाल उड़ावै। लै लै नाम ऊँचे जुबती जन, खेलन काज बुलावै॥ सुनत बचन घर घर तें य्वालिन, सब मिलि आई दौरि । देखि समाज खेल कौतूहल, ठठिक रहीं हँसि पौरि॥ हरिषत निरिख निरिख उर ग्रंतर, गावत मीठी गारि । कहत परस्पर कैसी सोहत, हरि मुख लखी निहारि॥ बंदन बिंदु बदन पर राजत, कछु उपमा जिय होति । मनहुँ मंजु जुबतिन के देखन, लागि रही हग जोति।। ता पर लग्यौ श्रबीर बिराजत, सोभा बढ़ी श्रपार। स्मनहु गगन तारागन ढाँपे, बदरा बरसन हार।। मुखँ माङ्घौ सब कौ मन मोहन, सोहत सुरँग गुलाल । मनहं किरनि नीरज पै प्रसरी, रवि उदयौ ततकाल ।। ग्रहन नयन रसमसे महा, मदमाते करत कलोल। मानहुँ मधुप स्रवन मर सरसिज, रॅग रस लेत ग्रमोल।। तिलक बन्यो बिच भाल रचिर, कुंकुम की ग्राली किया। मानहु मदन वेधि जुबती हिय, ग्रनल निकारि लियौ।। सोहत नासापुट मुकताहल, भूषन ग्रति छवि देत। मानहुँ बदन चंद ते च्वै रस, बूँद परी सुक हेत।। श्रधर श्ररुन रस भार भरे श्रति, देखत चित्त लुभाई। मनहुँ जुबति अनुराग लता ह्वँ, रस पीयूष चुवाई ॥ श्रलक चारु श्ररुके मुकताहल, भुकि भूलत रस सार । सीस करारे उतरि, मनों रस पीवत मधुप श्रपार ॥ पिगया लटिक रही आधे सिर, कुंकुम रंग भरी। मनहु मेघ ढिंग दामिनि इक दिसि, बिधिना ग्रचल करी।। ता पर मोर चंद्रिका तिहरी, हरि मस्तक ग्रति सोहै। मानहु कनक भूमि पर नाचत, केकि कला करि जोहै।।

बागौं बन्यौ अबीर गुलाल अगर रस केसर भीनौ। मनहुँ जुबति जन दृष्टि परन कों, मैन बिछौना कीनौ ।। चरन कमल सित ग्ररुन स्याम रंग, रँगे लसत चितचोर। मानहुँ साँभ रैन दिन तीनहुँ, ग्राय भये इक ठौर।। इहि विधि रूप देखि परबस ह्वं , सबै जुबति ढिंग श्राईं । बैन बजाइ मंत्र पढ़ि मानहु, हिरि श्राकरिष बुलाई ॥ छिरके जाय निकट कुनकुम रसं, सब की सकुचि गमाई। परिस पानि मनमथ मदमाती, उनमद सबै बनाई ।। दौरि चतुर चंद्राबलि, हरि कौ रबिक गह्यौ पट पीत । मानहुँ रुचिर गह्यौ दृढ करि कर, कमल ब्रापुनौ मीत ।। चहुँ भ्रोर तें जुबति जन मिलि कै, मोहन घेर लियौ। मनहुँ कमल पेंबुरी चह दिस तें, मधुकर बीच दियौ॥ काहुँ लै भुज चंदन चरचित, अपुने असं धर्यौ। काहूँ चिबुक पकरि हरि कौ मुख, श्रपनी स्रोर कर्यौ॥ कोऊ जाइ लेत भुज भरिक, नैनन नैन मिलावै। मानहुँ पवन चलत श्रिति चंचल, कमल कमल ढिंग श्रावै ॥ कोऊ बदन कमल पर श्रपुनी, कर जुग हुलासि फिरावै। कोऊ आइ एक दिसि हरि के, आपु अंग परसावै।। ढिंग बैठाइ बिछाइ, श्रापुने बसनन करत सिंगार। मानहु निज सेना बिच बैठचौ, रस स्वरूप धरि मार ॥ अपुने सकल बसन आभूषन, पहिराये पिय अंग । श्रंजन नैन भाल दें बिंदुली, परबस भईं श्रनंग ॥ तारी दै नॉर्चीह हो हो किह, स्याम मिले हम मॉहि। कहत सखा पहिचान श्रापुने, गहौ मीत की बाँहि।। जाके बल जीतत जुबतिन कों, हम भीतर सो श्रायौ। तुम सों को खेलै विल बालक, जो चहियत सो पायौ॥

गावत चलीं महिर मुत लै घर, ग्रपने ग्रपने नारि ।
तब श्रीदामा कही जाइ ढिंग, मन इक बात बिचारि ॥
देखौ स्याम बने हैं कैसे, भो ढिंग ग्रावन देहु ।
जो न पत्याइ हाथ की मुंदरी, या के बदलें लेहु ॥
लै बारने, गहे पद हिर के, भलौ घरचौ यह रूप ।
परवस परे धरे उर ग्रांतर, वृंदाबन के भूप ॥
सैनन सँग के सखा बुलाये, भुंडन में धँसि ग्राये ।
चित चकाइ जुबती उत सरकीं, स्याम ग्रापुने पाये ॥
इहि बिधि खेल रच्यौ ग्रानँद निधि, ज्ञजबासिन सुखदाई ।
'रिसक' हरिष चित ग्रपुने प्रभु की, श्रदभुत लीला गाई ॥

[ ३६२ ] राग विभास

भ्राजु तौ छुबीलौ लाल प्रात हो खेलन चल्यौ,

सला सँग के लै लिये, गारी रह्यौ गाइ कै। खेलत खेलत सब, बृषभान जू की पौरि ग्राये,

हो हो हो हो वोलें बोल प्यारी मन भाइ कै॥ छबोली प्यारी रचौ उपाइ, स्याम कों लिये बुलाइ,

मैया की दृष्टि बचाइ, लीन्हे उर लाइ कै। श्ररस परस हरव दोऊ, महा मोद रस भीने,

सहचरी सुख पार्वे महा 'रसिक' मुख सों गाइ के ।।

[ ३६३ ] राग सारग

कॉकरी कान्ह मोहि मारै।
टेढ़ी चितवन मो तन चितवत, लोट-पोट करि डाएँ॥
हौ गुरुजन की लाज करित ही, निकसत निपट सवारै।
बरजौ न मानित नैक नंद-सुत, जो कोउ किह पिच हारै॥
कहा कहा, कित जाउँ सखी री, को यह न्याव बिचारै।
'रिसकराय' प्रीतय की बातें, इतनी कौन सहारै॥

[ 388 ]

राग ईमन

एरी चलहु सखी तहाँ जहाँ जैयै ।

तव निकुंज में खेल मच्यौ है, रंगनि रंग यिलैयै ।।

तिज अभिमान समभ सखी मन, स्याम मिले सुख पैयै ।

ग्ररस परस ग्रालिंगन लहियै, चुंबन होड़ लगैयै ।।

करौ सिंगार सुभग तन थोरौ, मोतिन माँग भरैयै ।

सारी सेत पहिर ननसुख की, ग्रोलि गुलाल करैयै ।।

'रिसक प्रीतम' प्यारे सों मिलियै, ग्रांतर भाव जनैयै ।

इहि बिधि फाग सुहाग सखी री, ग्रानंद सिंधु बढ़ैयै ।।

[ 3ex ]

राग ईमन

देखौ मोहि सग लाग्यौ श्रावै ।
हों ठाड़ी श्रपुनी सिखयन में, लै सुठी सनमुख धावै॥
सास नँनद की सकुच करित हों, सौधे सिर मित डारौ।
हों जमुना जल भरन जात हों, ये उतही में ठाड़ौ।
जद्यपि गुरुजन लाज दुरित हों, छिन इक होत न न्यारौ॥
'रिसक प्रीतम' प्रान हू ते प्यारौ, है रह्यौ नैनन तारौ॥

[ ३६६ ]

राग ग्रहानी

हिर संग चली हो खेलिय होरी।

उर बढ़ी लाज त्यागि जिय गाग्री, होहो होहो होरी कहाँ री॥
देखें जाय जहाँ हिर खेलत हैं, लोक बेद की कानि डहाँ री।
हास बिलास प्रसन्न कमल मुख, इक टक निरिंख प्रमोद लहाँ री॥
ऐसे समैं बिना हिर संगम, घर रहिबौ लागत विष घोरी।
सब ब्रत छाँड़ि श्रनन्य पृष्टि पथ, एकिंह ब्रत काहै न गहाँ री॥
प्रिय की प्रीति जानि श्रपुने जिय, श्रानि एक रस लैन बहाँ री॥
जा बिनु चलै एक छिनु नाँहीं, ता कारन सुख क्यों न सहाँ री॥

बीतत छिन-छिन जोवन को सुख, ग्रित दुरलभ सखी समो ये होरी।
कहा बिलंब करत हो पिय ढिग, जैबे में ज्ञजनारि श्रहो री॥
चलौ दिखाऊँ मोहनी मूरित, यह श्रानंद श्रनत कल हो री।
श्रंग श्रंग को श्रमित माधुरी, पीवत पर-गुन-धरन वहोरी।।
श्रवही प्रगट भयौ है यह रस, भागिन वहुरचौ नाँहि लहौरी।
श्रंदिर स्याम मिलौ नीके किर, काहे कों तन श्रापु दहों री।।
श्रव लि ज़ज इहि भाँति विलिसवौ, सपुने हू में हुतौ न हो री।
जाइ मिलौ श्रपुने जीवन सों, जीवन को फल पाइ रहो री।।
या विधि बचन सुनत ज़जनारी, चलीं धाइ खेलन सुख होरी।
श्री विट्ठल पद रेनु 'रिसक' यह, ध्यान धरौ श्रित दुरलभ हो री।।

[ 03\$ ]

राग विलावल

श्राज सखी कुंजन फाग उड़ाऊँ। प्रान पीतम श्रवही मोहि मिलि हैं, तो मुख मिसरी भराऊँ॥ ऐसी सुघर नारि कों बज में, ताकौ नाम घराऊँ। 'रसिक प्रीतम' पिय मिलौ मयाकर, सब तन ताप नसाऊँ॥

[ ३६५ ]

राग विहांग

चले पिय भावते रस लैन।
खेल फाग श्रनुराग बढ्यौ है, महा सत्त गति मैन।
भीने वसन गुलाल सगबगे, तन राजत दुति ऐन।
'रसिक प्रीतम' पिय प्यारी पौढ़े, नव निकुंज सुख सैन।।

[ 335 ]

राग सारं :-

श्रहो ियय श्रवकै होरी, श्रवकै होरी, श्रनत जान निंह दें उँगी। निस बासर एक ठोर बैठि कै, तुम संगम रस लें उँगी॥ बिविध विपिन फूली द्रुम बेली, भ्रमर करत गुंजार। मानहुँ मगन देखि जुबती जन, गावत करत बिहार॥

केसू कुसुम बिकास मास फागुन, उपज्यौ श्रनुराग । मनहुँ काम मग गज फेरन कों, प्रगटे श्रंकुस नाग॥ फल नत द्रुम पल्लव अति सोहत, कर अँगुली की नाँई। मानहुँ यदन दूत बोलत है, जुबती जन परि पॉईं॥ रुचि उपजत देखत लपटी, माधविका जाइ रसाल। मानहुँ पथिक भजत फगुम्रा कों, गह्यौ जुबति ततकाल ।। बहत बाइ सुखदाइ सबन कों, उड़त सुगंध पराग। मानहुँ गुपत बिहार करन कों, मैन रुपायौ बाग॥ फूले कुसुम गुलाब श्रचल, ता मधि बैठे श्रलि जाई। मानहुँ जग्यौ मैन जुबतिन कों, इकटक देखत श्राई।। कुंद कुसुम प्रफुलित अति सोहत, बरनि सकै को कांति। मानहुँ निविड़ हँसित जुबतिन के, प्रगट भई द्विज पाँति ।। बोलत सुक कूजत कोकिल कुल, भयौ विपिन में सोर। मानहुँ करत रमन रति पति सों, होत रसन सुर घोर ।।

[ 800 ]

राग सारंग

जैही कहा समें ऐसे में, रहाँ हमारे गेह।
सुना हो लाल रस रीत लाइ चितं, कराँ सुफल निज नेह।।
चोबा चंदन बंदन ग्ररु, नँदनंदन सुरंग गुलाल।
बिविध भाँति छिरकाँ जुबतिन पै, बिलसौ परम रसाल॥
सुनि प्यारी मुख बचन प्रानिप्रय, भये तुरत ग्राधीन।
रहि नींह सकत छिनहु बिनु देखें, ज्यों जल वाहर मीन।।
यह लीला सुमिरत रिसकन के, मन ग्रानंद ग्रपार।
श्री बल्लभ पद रज बल्लभ 'हरि', गुन गावत सुख सार।।

[ 808 ]

राग विहाग

होरी के दिन में पिया मोसों बोलत नाँही,

ग्रब कलु जतन बताइ भट्ट रो।

विरह श्रगिन में तपत मेरौ मन,

छिरवयौ गुलाल सुरंग चूँदरी मेरी पीत पहू री ।। अब कैसै जीवनौ होय मेरी सजनी,

जब निकसत स्याम मो तन निहारत वा गोरी सों भयौ लदू री। मानत नाहीं कुमर कन्हाई मन मोहन चित चोर,

सोंहैं खाइ 'रिसक प्रीतम' प्रिय नागर नेह नदू री॥

[ 805 ]

राग धनाश्री

विय प्यारी खेलें फाग, बागे मरगजी।
दौरे सकल ग्वाल संग भ्राये, मोहन मन में धरगजी।।
श्री स्वामिन कामिनि लै धोईं, म्राईं गिरधर थर गजी।
जुबती निठुर भईं तिहि स्रौसर, मारत मूँका श्ररगजी॥
'रसिक राय' प्रभु म्रति छबि बाढ़ी, सुर मुनि मोहे सरगजी॥

[ ४०३ ]

राग केदारी

खेलत रंग भरे दोऊ होरी।

नव निकुंज में भ्रति रसमाते, गौर स्याम सम जोरी।।

बिविध भाँति फूलन रिच रुचि सों,सिखयन सेज सँभारी।

ता ऊपर मिलि बैठे दोऊ, उदित भाव पिय प्यारी॥

हिर के सिर सोहत है पिगया, खिरिकन पेच बनाई।

ता पर धरी चंद्रिका टेढ़ी, लागत परम सुहाई॥

प्रलकाविल गूँथी मोतिन लर, मुख पै सोभा देत।

कामिन लेत बलाइ विधू छुबि, मनहुँ चित्त हिर लेत॥

मृगमद तिलक अलक अति राजतः भीत भाग सम रेख । मनहुँ मधुप कुल पुहुष धनुस गए. भूभि-भूभिः परत शरीका।। हम जुम परि दोङ भौंह बिमोहत, सब बुबिति के धान। मबुव पाँति सनों रस पौवन कों, धुकत कथल भांग आता। नैन सुढार सरस भावन भरे, शांतिह खरे विकास की। मानहुँ भये मत्त केसरि जुग, खिल फगलन भाग भाग भागे॥ अतिसै सुभग प्रकुल्ल नासिका, गक्लेसए मन भीते। मनहुँ गगन पर है विषु मिल, शुरज यह अपमा जोहै ॥ मृदु कवोल श्रति लोल, फनक कुँछल समया में भारतकी। मानहुँ मकर सजल लावन्य में, जमीम केत एस कालकी। · श्रवर देखि घोरज न रहत गन, जन की श्रुण क्रिसरे। जुबतिन की अनुराग एक हो, रंजान कम भरे।। चिबुक मध्य हीरा की धमकन, शीभा वंत अलाक । मानहुँ हरि के मुल पे प्रगटनी, पूर्तिनंत प्र'गाण।। . स्याम कंठ अंठसिरी राजे, महनिषिः यहा जर्ग। . मानहुँ घन में इंद्र थनुस की, मामा विपक्ष करी।। ः ताके हिंग मीतिन की माला, वैष्या श्रवभूत लागे। . मानहुँ नव कल हंस मंत्रती, ययग कमर्थ प्रमुशर्भ ॥ हदी कमल पर पदक विलोकत, धित थाँ एपमा शहरी। रदन श्रधर दुनि हाम प्रकारन, श्रिविध त्रिवंधी भणते ॥ बाजूबंद यहि यथि राजत, धीन श्रेम विधास। मनहुँ जनायन हरि रयस्य में, हे अभवव छानुसाय ॥ पहुँचेन छवि लागन पहुँचिन थी, धार भगेन में, पाम ।

उरू जुगल ग्रवलोकत ग्रावत, कछु उपमा जिय ग्राज । एक फलन फलि पुनि कै प्रगटचौ, रंभा जुग बज काज ॥ चरन कमल ग्रति विमल विभोहित, देखत नख सिस संग। भ्रॅगुरी जरीं जराव मनों, किस बॉध्यौ सुदृढ़ भ्रनंग ।। प्यारी यौं लागत, तमाल ढिंग लहलही कनक लता सी। मानहुँ थिर दामिनि नव घन में, ग्रद्भुत नई प्रकासी॥ कहा बरनौ स्वामिनि की सोभा, बिधि बरनी नहीं जाइ। निज रस जगत प्रगट करिवे कों, पिय विधि रची वनाइ।। चरन जुगल, दस नख ग्रॅगुरिन पर, सोहत मोहत मैन। मनहु कमल की प्रति पँजुरिन पे, बियु बैठे हैं ऐन ।। गौर ग्रंग राजत ग्रति भीनी, लगी ग्रंग सित सारी। मानहु पूरन सिस राका में, तिय मुख विधि उजियारी ।। ता पर सोहत है फद, तिन्हके रुचिर फूँदना स्याम । मानहु इंदीवर दल फूले, रस मधुपन के धाम ॥ कटि किंकिनी बनी ऋति खुबिकै, अनुपम सोभा होत । हीरन की चमकन में छिन-छिन, प्रिन सूरज सत जोत ॥ कर अँगुरी मुँदरी दस सोहत, मोहत अनुपम कांति। मानों मनिधर प्रति फन ऊपर, प्रगट भईं मनि पाँति ॥ रतन जृटित ता ऊपर राजत, मधि नायक को फूल । मानहुँ मदन छाप दै दीनी, बस करिवे श्रनुकूल।। कर कंकन पहोंचिन सग सोहत, बलय प्रगट छबि न्यारी। मानहुँ पिय हित चित चढ़िवे कों, मनमथ सिढ़ी सँभारी।। ता ऊपर बनि रहे बिबिध नग, जरे जु बाजूबंद। मानहुँ पिय मन मीन गहन कों, मैन रच्यौ है फंद ।। रोमावली कहाँ लौ बरनों, सुकवि रहे पचिहारी। मानों नाभि दरी ते निकसी, मध्यावलि भनकारी।।

हुदै कमल श्राभूषन बहु विधि, तिहि तिहि ठाँइ वने । मानहुँ रति थिय मन मोहन कों, रचे उपाव घने ।। कुच कुंभन पै लगी ग्रानि सो, ग्रॉगिया सोहत राती। मनहुँ नंदनंदन रित रन कों, घरी अँगरखी छाती॥ कंठ कंठिसरी तिलरी राजत, दुगुन होत प्रतिबिंब । मानहुँ पिय कर कमल परिष, लह्यौ श्रलि ग्रबलिन ग्रवलंबा। श्रधरन की छवि कैसे कहिये, अनुपम सुंदर आहि। मानहुँ पिय मुख छबि भरिवे कों, सुधा घरौ पुट साहि ।। स्रवन जुगल ताटंक विराजत, भलकत लोल कपोल । मनहुँ नीर में प्रतिबिवित ह्वं, सूरज करत कलोल ।। लोचन जुग लाजे यौ लाजन, भए ऋधिक आधीन। मानहुँ खेलत लावनि जल में, श्रति चंचल द्वै मीन ॥ ता पर अति कमनीय तनीं जुग, भौहैं बनीं कमान । साधि लक्ष सर हनत पंचसर, पीतम कौ उर छान ॥ ता मधि करी बनाय जतन सों, मृग मद की है टीकी। मानहु मूरित मैनराइ की, राजत अतिसँ नोकी॥ बदन कमल पर श्रलक बिराजत, बिथुर रहीं चहुँ श्रोर। सनहुँ करन मकरंद पान कों, मधुप रहे गहि ठौर।। मिं राजत मुक्ता लर सुंदर, माँग बनी सिदूर। मानहूँ पिय ब्रनुराग सिघु ते, प्रगट सुधा को पूर॥ सीसकूल मधि साथै सोहत, मेटत मान अनेग। मानहुँ मनि राजत याथे की, वैनी रूप भुजग ॥ ता ऊपर ग्रंचल ग्रति सूछम, बिव भलकत कच भार। स्याम सुंदर के भोग करन कों, प्रगट भयौ सुख सार।। इहि बिधि देखत यह नव जोरी, सिखयन अति रित बाढ़ी। लिये गुलाल प्रबीर अगर रस, रहीं चित्र सी ठाड़ी।।

छिरिक कपोल जुगल पर कीने, कछु चंदन के विंदु। जनु तारागन के संग सोहत, मधि बैठ्यों सुख इंदु ।। ता पर रचि पचि कछुक लगाये, दुहुँ दिसि सुरभि स्रबीर । मनहुँ कमल तें उड़ि पराग अति, गगन करी है भीर ।। दुहूँ कर लै पिय बदन लगायौ, प्यारी सुरंग गुलाल। इंदीवर ऊपर सोहत ग्रति, कमल मनों इक लाल ॥ सब ग्रंग छिरिक विविध रस रँग,प्यारी तन चित्रित कीनों। याही भाँति प्रोतम कों छिरकत, ग्रंग परिस सुख लीनों ।। विविध भाँति वोलत होरी के, बोलन हॅसें हँसावें। कबहुँक निपट उघारी बातें, कहि-कहि लर्ने लजावें।। कबहुँक दोऊ कंठ बाँह घरि, सरस मधुर धुनि गार्वे। हो हो होरी कहत किलकि सब, सिखयन मन ग्रांति भावे।। कवहुँ उतारि गरें तें माला, पिय प्यारी पहिरावें। फिरिं फिरि देख परस्पर हुलसत, मन श्रति मोद बढ़ावें॥ दृष्टि चुराइ कबहुँ पिय नैनन, ग्रांजन ग्रॉजि ग्रॉजावे। देखाँ कैसे वने स्याम श्रव, साखियन बोलि दिखार्ने ।। कबहुँक परिरंभन करि गाढ़े, एक स्वरूप कहावें। इहि बिधि विविध भाँति मिलि रति रस,

बहुतक रंग रचावे॥

यह लीला सुमिरत 'रिसकन' के, सुरत गई तन माँभः। श्रान ज्ञान ते मन की वृत्ती, भई दासन की वाँभः॥ जो मन हरि के चरन कमल जुग,

बिबिध भाव रस चहियै। तो श्री वल्लभ चरन सरोवर, श्रवगाहन गति गहियै॥ [ ४०४ ]

राग कान्हरौ

होरी खेलत लाल ललना संग। बिबिध भाँति बनि बनि म्राईं जुरि, ब्रज जुबती बहु रंग।। प्रथम देखि हरिषत बिथिकत भईं, सूरितवंत स्रनंग। नैन बान लागत उर भ्रांतर, भईं बिकल सब भ्रांग ॥ तिज कुल लोक लाज तन की सुधि, करि मरजादा भंग। उमेंगि-उमेंगि बिलसिंह प्रीतम सों, बाँधि गुलाल उछंग ॥ करि बिचार सति चारु सबै मिलीं, ग्रपुने ग्रपुने ढंग। जुरीं जाय हरि सुधा सिंधु सों, बढ़ि प्रवाह मानों गंग॥ कोऊक लै कर पर पिय कौ कर, नृत्य करै थेई थंग। काहु गह्यौ पिय भुज निज भुज सों, भेट्यौ उरज उतंग ॥ कोऊ बजावित बीन मधुर सुर, कोऊ सरस उपंग। कोऊ कर कठताल बजावति, कोऊ मृदुल मृदंग।। कोऊक ठाड़ी ह्वं मुख निरखत, गिह भुज लता लवंग। कोऊक लेत उगार धरत मुख, पिय कपोल परजंक ॥ कोऊक निकट जाय प्रीतम के, मृदु बजाय मुखचंग। करि कटाच्छ हॅसि इत उत चितवत, जीत्यौ हगन कुरंग ॥ चंचल चलन कहाँ लों बरनों, मेटचौ मान तुरंग। ग्रंचल खसत देखियत ससि मुख, मुकता फल भरौ उमंग।। कवहुक देखि-देखि पिय कौ मुख, नाचत सकल सुढंग। विच-विच बचन बिबिध मुख बोलत, कूजत मनों बिहंग।। कबहुक मुख सरसिज बन फेरति, श्रति चचल हग भ्रंग। कबहू धाय अधर-रस पीवत, चित उपज्यौ रति भ्रंग ॥ इहि बिधि पिय संग खेलत मेट्यौ, मन इस मैन भुजंग। ग्रति रस **मद क**खुए नहीं जानत, भई भार परयंग ॥ यह लीला सुभिरत 'रसिकन' मन, हरि पद रति भ्रनुसंग। श्री बल्लभ पद कमल विमल मति, गावत उठत तरंग॥

[ ४०४ ]

राग सारंग

ब्रहो पिय लाड़ लड़ैती को भूसिका, सरस सुर गावति मिलि अजवाल । ग्रहो कल कोकिल कंठ रसाल। लाल विल भूमिका ग्रहो ॥ नव जोबना सरस सिस बदनी, जुबित जूँथ जुरि ग्राईं। नख सिख साजि सिगार सुभग तन, कनक करन पिचकाई।। जुर मिलि सबन जूथ नवला सी, दामिन सी दरसाईं। एक सुगंध सँभार अरगजा, भरन नवल को आई ॥ पहैरें बतन बिबिध रेंग रंगन, ग्रंग महारस भीनी। श्रतरौटा ग्राँगिया अमोल तन, सुख सारी ग्रांति भीनी॥ गज गति मंद मराल चाल, भलकत किकिनि कटि छीनी। चौकी चमिक उरोज जुगल पर, ग्रानि ग्रधिक छवि लीनी।। मृगमद श्राढ़ ललाट स्रवन , ताटंक तरिन दुति हारी। खंजन मान हरन ग्रांखियाँ, ग्रांजन रंजित ग्रति भारी ।। इक बानिक निज संग सखी, लीन्ही वृषभान-दुलारी। इक टक दृष्टि चकोर चंद्र ज्यों, चितिये लाल बिहारी॥ ररकत हार मुढार जलद, मानों पोत-पुंज ऋति सोहै। कंठसिरी दुलरी दमकिन, चौका चमकन मन मोहै। बेसर घरहरात गज मोतिन, रति भूली गति जोहै। सीसफूल सीमंत जटित नग, वरन सकत कवि को है।। नव निकुंज रस पुंज भरे, महलन प्यारी पिय खेलें। केसर श्रौर गुलाल कुसुम जल, घोरि परस्पर मेलें।। मधुकर जूथ निकट ग्रावत मुकि, ग्रति सुगंध की रेले। प्रीतम स्रमित जानि प्यारी तब, स्याम सुजा भरि भेलें। बहुविधि भोग बिलास रास रस, 'रिसक' विहारिन रानी। नागर नृपति निकुंज बिहारी, संग सुरित रित मानी।। जुगल किसोर भोर नहीं जानत, यह सुख रैन बिहानी। 'प्रीतम' प्रान प्रिया दोऊ बिलसत, लिलतादिक गुन गानी।। बसंतोत्सव -

T 80 & ]

राग वसत

श्राज बसंत बधायौ है, श्री बल्लभ राज दुश्रार।
श्री विहुलनाथ कियौ है रुचि-रुचि, नवल बसंत सिंगार।।
बल्लभी मृष्टि समाज संग सब, बोलत जय जयकार।
पुष्टि भाव सो पूजत हैं मिलि, बाढ्यौ है रंग श्रपार।।
प्रेम भक्ति कौ दान करत, श्री बल्लभ परम उदार।
कृपा दृष्टि श्रवलोकि दास कों, देत हैं पान उगार।।
श्री बल्लभ राजकुमार लाल, ब्रजराज कुमर श्रनुहार।
ऐसौ श्रदभुत रूप श्रनूपम, 'रिसक' जात बिलहार।।

[ 808 ]

राग पचम

सघन बन छायौ प्रफुलित, द्रुम बेलि भयौ हुलास ब्रज जन मन । ठौर-ठौर कोकिल कल क्रूजत, करत गुंजार मधुप गन ॥ भयौ प्रगट म्राजु ऋतुराज, बास कियौ सुनियत युंदाबन । 'रिसिक प्रीतम' पिय सों रस बिलसों,

ग्रानि अरपों सिख तन-मन-धन ॥

[ ४०५ ]

राग पचम

जागौ लाल बसंत बधावन ग्रावेगी ब्रजनार ।
उठहु लाल तुम करहु कलेऊ, खेलन कों कछु होत ग्रवार ॥
माखन मिसरो दही मलाई, भर भर राखे कंचन थार ।
इतनी सुनत तुरत उठि बैठे, जसुमित हरषी बदन निहार ॥
दोऊ भैया करत कलेऊ, पाछ मैया करत सिंगार ।
फगुग्रा में मेवा धिर राखे, ग्रौर धरे मोतिन के हारं ॥
इतने में ब्रजवाल सब मिलि, ग्राईं नंद जू के द्वार ।
करत कुलाहल सुनतिहं, ग्रातुर ग्राये नंद - कुमार ।।

केसर अगर स्यामा जू पै डारत, हँसत दै दै कर तार । मिस ही मिस अ क भरत स्याम कों, फगुआ दै दै नंदकुमार।। फगुआ दे आनंद मन मानत, यह होरी कौ बड़ौ त्योहार। देत असीस सबै इन बनिता, सुख 'हरिदास' होत बलिहार।।

[ 308 ]

राग वसंत

देखियत लाल हगन डोरे।
काके संग खेले हो बसंत, करि निहोरे।
सजलताई प्रगट मानों, कुंकुम रस बोरे।
ग्रक्तताई भई गुलाल, बंदन सित छोरे।।
ग्रंजन छिव लगत, मानों चोवा छिव चोरे।
वक्ती मानों नूत पत्लव, उधर भये सिंधीरे।।
कवह रस मल नाचत, दोऊ कटाच्छ कोरे।
गान सुरत भई मगन, बिबिध तान तोरे॥
देखियत ग्रित सिथिलताई, मानों भकभोरे।
काहे कों कछू, जानै मन मोरे।।
सनसुख ह्वं कवहू, फिर जात चख लजोरे।
'रसिक प्रीतम' मेरें तुम, ग्राये काके भोरे।।

[ 880 ]

राग वसंत

मान तजी भजी कंत, रितु बसंत स्रायो ।
वन सोभा निरित्त-निरित्त, पिथकन दुल पायौ ॥
फूली बनराइ जाइ, मधुकर लिपटायौ ।
स्रांव मौर ठौर-ठौर, वृंदावन छायौ ॥
स्रित सुगंध बहत बात, सुचि पराग उड़ायौ ।
उनमद भंकार करत, विरही जन डरायौ ॥
तिहारे हित कारन प्यारी, सब्द यह सुनायौ ।
'रिसिक प्रीतम' जाय मिलौ, जुवितन मन भायौ ॥

#### [ ४११ ]

लावनी

चल वृषभानु कुमारी! बाग ग्रवलोक बनी सोभा भारी। भाँति-भाँति के खिले हैं फूल, भुकी घरनी डारी॥

सुन प्रिय बचन चली हँसि सुंदर, पहुँची नजर बाग की स्रोर । बचन स्रमी से कहत है नागरि से पिय नंदिकसोर ॥ देखो बाग मनोहरता क्यारिन में कैसी बनी मरोर । स्रति सुढार है रौस सुरखी पट्टी की हरी किनोर ॥

फूले चीन गुलाब चारु गुलतुर्रा केतिक है न्यारी ॥ भाँति-भाँति०

गेदा गुलाबास गुलतुर्रा गुलसब्बू गुलगोटी।
गुल इलायची लगी है गुलमेंहदी रँग की मोटी।।
फूली गुलचॉदनी भली यह गुलबहार भुक में लोटी।
कुंद केबड़ा भली कचनारन की सुंदर जोटी॥

रायबेल चंपा बेला मोतिया जुही फूली प्यारी ॥ भाँति०

गुलखैरा गुलदाउद नीकी ग्रावत महक चमेली की।
मौलसिरी है ललित केबरा माधुरी बेली की।।
सर्रो सरस कनेर फुहारन में बहार जलरेली की।
होज बीच में भली सोभा बाढ़ी जलकेली की॥

फूले कंज तड़ागन में तिनपै ग्रलि पॉति भुकी न्यारी ॥ भॉति०

करौ बिहार ग्राज या उपबन सुनो कुँवर जिय भावत है। कुंज छबीली, छबीली ऋतु बसंत सरसावत है।। बोलत मोर चकोर हंस कोयल मधुरे सुर गावत है। पवन सुहावन बिबिध बिधि चलत ग्रनंद बढ़ावत है।।

कुंज भवन मिलि बैठे दोऊ, निरख 'रिसक' जन बलिहारी ॥भाँति०

डोल-भूलनोत्सव — [ ४१२ ]

राग देव गंधार

डोल भूलत है जुगलिकसोर ।

पिय प्यारी छिव निरि परस्पर, ग्रहन हमन की कोर ॥

जाती कुंद ग्रहींबद मालती, बिविध कुसुम की घोर ।

केकी कोकिल कूजत प्रमुदित, ग्रिल गूजत चहुँ ग्रोर ॥
चंद्रभागा चंद्राविल लिलता, भुलवत कर-कर जोर ।
गावत रिभवत स्याम मीत कों, ग्रानँद सिंधु भकोर ॥
ताल पखावज ग्रावज दुंदुभि, बिच मुरली कल घोर ।
गवाल-वाल सब करत मगन मन, तारी दै-दै सोर ॥
उड़त गुलाल ग्रवीर कुसुम जल, कुमकुम रंग निचोर ।
सोभित पवन संग चंचल ग्रित, पीत वसन कौ छोर ॥
वहु मंदार पुहुप बरसत सुर, वृंदावन की खोर ।
कोटि मदनमोहन गिरवरधर, 'रिसकराय' सिरमौर ॥

[ 808 ]

राग देव गधार

डोन भूलत है, हँ सि मुसिकात परस्पर, सुरंग गुलाल लई । मूठी भरि कटि तट में राखी छिपाय धरि,

चाहत भर्यो है हग ग्रँचई॥
देखों कहित ग्रनेक कुसुम पर कैसै दौरत है हो ग्रिल वर।
मानों चले पचसर के सर, नव तिय की लौनी मुख ऊपर॥
तर्वाह चले दई तारी सुंदर, कर बिथके सब नारी नर।
इहि विधि भूलत हैं री गिरधर, परसत पान कपोल मनोहर।।
रीक्षि देत कबहू उर सों उर, मदनमोहन पिय परम 'रिसक' वर।
कहा कहीं या मुख की संगर, बिलहारी हों या बानिक पर॥

### [ 888 ]

राग सारग

भू लत डोल राधिका संग ।
गोबरधन परवत के ऊपर, खेलत ग्रति रस रंग ॥
प्रथम खेल राधे मन हुलस्यौ, केसर लिपटत ग्रंग ।
दूजौ खेल रच्यौ चंद्राविल, ग्रबीर गुलाल सुरंग ।।
तीजौ खेल कियौ लिलतादिक, ग्रिंगन कुमारी संग ।
चौथौ खेल कियौ वृंदाबन, मोह्यौ 'रसिक' ग्रनंग ॥

### [ ४१४ ]

राग देव गधार

श्राज माई भ्र्लत हैं नंदलाल । संग राजत बृषभानुनंदिनी, जोरी परम रसाल ।। श्री गोबरधन सुभग सिखर पर, रच्यौ जु डोल बिसाल। कदली कदम केतकी कूडगौ, बकुल मालती जाल ॥ नूतन नूत प्रबाल रहे लिस, मधुरी सों उरकाइ॥ कमल प्रसून पराग पुंज भरि, बहुत समीर सुहाइ॥ मध्य कीर कल कोकिल कूँजत, रस मकरंद लुभ्याइ। स्नि-सुनि स्रवन पुलिक पियप्यारी, रहत कंठ लिपटाइ ।। निरभर भरत सुगंध सुवासित, रँग-रँग जर्लीह अमोल। उज्वल कुल कलहंस मंडली, कूँजत करित किलील ।। जुबती जन समूह मिल गावत, प्रमुदित लोचन लोल । बाजत ताल मृदंग होत रंग, बिहँ सत चारु कपोल ।। चोबा चंदन छिरकत भामिनि, श्रवलोकत रस भाय । श्री विद्वलनाथ ग्रारती उतारत, 'दास' निरिख बलि जाय ॥ फूल-मंडली— [ ४१६ ]

राग सारग

फूलन की मंडली मनोहर बैठे, मदनमोहन पिय राजत ।
प्रसरित कुमुम सुबासित चहुँदिस, लुड्ध मधुप गुंजारत गाजत ।।
पहिरै बिविध भाँति आभूषन, पीतांबर बेंजंती छाजत ।
देखि मुखारिबंद की सोभा, रितपित आतुर भौ अति आजत ।।
एक रूप बहुरूप परस्पर, बरनौ कहा देख मन लाजत ।
'रिसक' जु चरन सरोज आसरौ, करिवे कोटि जतन जिय साजत।

1 880 ]

राग सारंग

बैठे फूल बंगला लाल।
जुही कनेर गुलाब माधुरी, बिच्-बिच कमल रसाल॥
फूलन ही की रची है सैया, फूलन ही की माल।
फूलन ही कौ गहिना पहिरें, सुंदर बर गोपाल॥
क्रीड़त पुहुष भवन नँदनंदन, सोभा बढ़ी श्रपार।
'दास रसिक' तहाँ बीरी खबावत, प्यारों देत डगार॥

[ ४१= ]

राग सारंग

लालन बैठे कुसुम भवन । लटपटी पाग बिघूर्नित लोचन, सकर कुंडल सोहें स्रवन ॥ सीतलताई सुंदरताई, सौरभ छाइ रही सोभन तन । कहों कहा रस रूप माधुरी, 'रसिक' पीवत रस प्रमुदित मन-मन॥

[ 888 ]

राग सारंग

बैठे कुसुम मंदिर में दोऊ, पिय प्यारी मिलि हँसत परस्पर।
पुहुंप माल पहिरावत लै-लै, मिस किर परत जाइ पिय उर पर॥
गावत मिलि सारंग राग दोऊ, बिकट तान उपजत है ता पर।
'रिसक प्रीतम' किसोर यह लीला, बार्रात सखी प्रान सोभा पर॥

#### [ %२० ]

राग सारंग

बैठे लाल फूलन की पिछबारी। सुंदर स्याम सुभगता सीमा, कंठमाल मनहारी॥ नवल किसोर रसिक नॅदनंदन, संग राधिका प्यारी। 'रसिकराय' प्रभु सब गुन पूरन, सुखनिधि श्री गिरधारी॥

ग्रीष्मोत्सव—

[ ४२१ ]

राग सारग

जेठ मास तपत घाम कहाँ कूं सिधारौ लाल,

ऐसी कौन चतुर नारि, वाकौ बीरा लीनौ है। नैक तौ कृपा कीजै, हम हू कों दरस दोजै,

जाइये फिर वाके धाम, जासों नेह नबीनौ है।। बॉह पकरि भवन लाई, सैया पर दिये बैठाई,

भ्ररगजा लगाइ भ्रंग, हियौ सीतल कीनौ है। 'रिसक प्रीतस' कंठ लाय, लीन्हौ रस सों मिलाय,

श्ररस-परस केलि करत, प्रीतम बस कीनी है ।।

[ 822 ]

राग सारग

भ्रागना भ्रायौ तू साजन, तेरी हौं जैहों रे बलि बलि। कीनी महरि मो पर प्यारे,

ग्राये ठीक दुपहरी पाँयनु चिल ॥ एते द्यौस हम यों ही गमाये,

दूती न पठई ग्रमृत बचन मधुरे किह चिलि । भयौ उदै मेरी भाग जो तुम ग्राये,

'रसिक' पिय ग्रब कहा करि है ये विरह दल दलि।।

[ ४२३ ]

ं राग सारंग

देखौ लाल निकुंज भवन छवि।

लता कुमुम पल्लव छवि छायौ, श्रतिहि निबिड पेंठत नॉही रिवा सिहासन बसनासन सिज्जा, फूलन की तिहि ठौर रही फवि। 'रिसक प्रीतम' सुख बिलसौ निसदिन,

लखै न रस विलास कोऊ कवि।।

चंदन बागा—

[ ४२४ ]

राग विलावल

नंद-नंदन चंदन पहिरे, नव घन सुंदर केसर रंजित,

प्रीतम प्रीति गहें री।

जमुना तट निकुंज मंदिर में, संग ब्रज जन मुदित ठहरें री।। कुसुमन के बिजना दुराय, कमल बदन हरि,

हिय तें विरह की खेद हरें री।

मीठे कंठ 'रसिक' जन गावत, कोकिल कुल को गरब हरें री।।

गंगा-दशहरा--

[ ४२४ ]

राग केदारी

गंगा पावन नीर बहत, तरि लेहु पातकी हों कहति। नित प्रति हरि जू के वरन कमल, लपटानी ए रहति॥ सकल सिद्धि जमुना के संगम करि, सब कों देन चहति। 'रिसकप्रीतम' विनती तुम सों मेरी,

दीजै दरस जातें हरिपद रेनु लहति॥

जल-क्रीड़ा---

४२६ ]

राग सारग

स्याम जमुना बिच खेवत नाव।
एक सखी ग्राई घर ते, कहै मोही को वैठाव॥
बैठों कैसे घाट श्रीघट है, रपट परत है पॉव।
हाथ पकरि बैठाय श्रापु हिंग, 'रसिकन' रच्यो उपाव॥

खस-खाना---

[ ४२७ ]

राग सारग

बनी रावटी ग्राज श्रनुपम, नवल उसीर सीतल ग्रति सार। बैठे हैं पिय प्यारी दोऊ, पिहर ग्ररगजा सरस सुधार॥ करत ब्यार नारि नव, लिलता निरखत रूप-सुधा न ग्रधाय। 'रिसक प्रीतम' जुग केलि करत जल,

जुग-जुग दस दिसि जस रह्यौ छाय।।

[ 87= ]

राग विहाग

मान न कीजै पिया सों बावरी, उसीर रावटी सघन कुंज। नव-दल लता द्रम सौरभ छाय रह्यौ,

तेरौ मग देखत मधुप टोल गुंजत होय पुंज ।।

एरी हठीली हठ छाँड़ देखि छबीली नारि,

मदन विथा टार बेगि दिखावै क्यों न बदन कुज।

चल हँसि प्यारी तू दूती के बचन सुन,

करिन मुकर लिएँ 'रसिक' मुंज ॥

[ ४२६ ]

राग सारग

देख चल सखी दोऊ उसीर के महल में,

करत भोजन ग्रंस भुजन दिएँ।

परस्पर देत दोऊ कौर मुख मधुर श्रति,

हँसत उर लसत रित रसन पिएँ।।

फूलि रह्यो मधुर सौरभ सघन कुंज में,

फूल रहे फूल बहु रंग किएँ।

'रिसक' को दास तहाँ कुंज में घूमि रह्यौ,

छवि निरिख नई-नई हिएँ॥

[ ४३० ]

राग विहाग

सिखयन रुचि-रुचि सेज बनाई ।

उसीर महल मधि कुसुम रावटी, ग्रीवम रितु दरसाई ।। श्रतर गुलाव सुगंध परागन, चंदन केसर सरसाई । पौढ़े सुखनिधि 'रसिक सिरोमनि' नागरि को लिलता लै श्राई ।।

[ 888 ]

राग विहाग

रैन घटि गई रीं ग्राली ! तोहि मनावत,

तू चट त मट क्यों नहीं होत ।

सघन कुंज मधि रच्यौ खसखानौ ग्राज,

चल क्यों न देखन प्यारी । श्रपुनौ सुख क्यों खोत ॥ छूटत फुहारे फुँहों कुसुम सेज चहुँ श्रोर,

श्रतर गुलाब की सुगंध सौरभ सोभा देत।

ऐसी निटुर भई राजकुमारी नवेली नारि,

'रसिक प्रीतम' कौ तू विचार हेत ॥

रथ-यात्रा---

४३२ ]

राग मल्हार

तू मोहि रथ लै बैठि री मैया।
इतकी ग्रोर बैठि है राधा, उतकी ग्रोर बल भैया॥
गोप सखा सब संग चलेगे, ग्रौर गावेंगे गीत।
मेरे रथ की सोभा निरखत, सुख पावेंगे मीत।।
बज जन भवन-भवन प्रति ठाड़े, देखन कों मेरी गाड़ी।
ग्रारति लै कै उतारि है मो पर, ह्व है मारग ग्राड़ी॥
सुनत बचन ग्रानंद सिंधु के, मगन जसोदा माई।
'रसिक' मनोरथ पूरन गोबिंदे, तिज बैकुंठ ब्रज ग्राई॥

 <sup>&#</sup>x27;गोविद' को नाम-छाप समभ कर यह पद गोविद स्वामी का भी समभा गया है। देखिये कांकरोली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित 'गोविद स्वामी' पृ० दम, पद १७१

#### 833

राग मल्हार

सज में रथ चिंद चले री गोपाल।
स्थंग लिएँ गोकुल के लिरका, बोलत बचन रसाल॥
स्रवन सुनत घर-घर ते दौरों, देखन को बजबाल।
लेत फेर कर हिर की बलैयाँ, बारत कंचन माल॥
सामग्री लै ग्रावत सीतल, लेत हरिष नंदलाल।
बाॅट देत हैं ग्रौर लिरकन कों, फूले गावत ग्वाल।।
जै जै कार भयौ त्रिभुवन में, कुसुम परत तिहिं काल।
देखि-देखि उमॅगे बजबासी, सबै देत कर ताल॥
यह बिधि नंद द्वार जब ग्रावत, माय तिलक करै भाल।
लै उछंग पधरावत घर में, चलत मंद गित चाल।।
कर न्यौछावर ग्रपुने सुत की, मुकता फल भिर थार।
यह लीला रस 'रिसक' दिवस निस, सुमिरत होत निहाल।।

[ 888 ]

राग मल्हार

मैया ! हों रथ चिंद डोलूँगो।
घर-घर तें सब सँग खेलन कों, गोप सखन कों बोलूँगो।।
मोहि जड़ाय देउ भ्रति सुंदर, सिगरौ साज बनाइ।
करि सिंगार ता ऊपर मोकों, राधा संग बैठाइ।।
घर-घर प्रति हौं जइहों खेलन, संग लेहुं अजबाल।
मेवा बहुत मँगाय मोहि दै, फल भ्रति बड़े रसाल॥
सुत के बचन सुनत नंदरानी, फूली भ्रंग न समाई।
सब बिधि करि हरि रथ बैठाये, देख 'रसिक' बिल जाई॥

,834

राग मल्हार

रथ चिंद चलत जसोदा अंगन ।
विविध सिगार सकल अंग सोहत, मोहत कोटि अनंगन ॥
बालक लीला भाव जनावत, किलकि हँसत नँदनंदन ।
गरें विराजत हार कुसुम के, चरचित चोवा चदन ॥
अपने-अपने घर पधरावत, सब मिलि बज़ जुबती जन ।
हरषित अति अरपित सब सरबस, बारित हैं तन-मन-धन॥
सब बज दै सुख आवत घर कों, करत आरती तत छन ।
'रसिक' मदा हिर की यह लीला, वसो हमारे ही मन ॥

कम्मा-छठ---

ि ४३६ ी

राग मल्हार

सब सखी कसूमा छठींह मनावौ।
ग्रपने-ग्रपने भवन-भवन में, लालींह लाल बनावो॥
बिबिध सुगंध उबटनौ लैकै, लालन उबिट न्हवावौ।
उपरना लाल कसूँमी कुलहे, भूषन लाल धरावौ॥
यह छिब निरिख-निरिख बज सुंदरि, मन मोदन प्रिय भावै।
लाल लकुटि कर मुरली बजावे, 'रिसक' सदा गुन गावै॥

ि ४३७ ]

रागनी टोडी

चौक़ी धरी चौक मध्य मज्जन कौ साज कियौ,

भरे घरे कुंभ तहाँ, सीतल उदनोदक । ग्रानंद विलास सो बिलसे पिय ग्रांग-ग्रांग,

सोभा बिराज श्राइ प्रेम को प्रेमोदक ॥ मुसिकात-मुसिकात कहत मधुरी बात,

न्य मथुर बचन स्रति रसिक विनोदक । मज्जन करत प्रान-बल्लभ् कों देखें तिय,

सोभा करत अति 'रसिक' रसोदक ॥

श्रावण के भूला—- [ ४३८ ]

राग मल्हार

आईं सकल जुबती मिलि, स्यामा स्याम भुलावन। निरखत छवि दुलहा दुलहिन की, मन आनंद बढ़ावन॥ कुसुम दाम लै कंठ धरावत, एक लै दरपन लगी दिखावन। 'रिसिकदास' प्रभु कों पान खवावत,

मधुर-मधुर गावत, केलि करि लगी रिकावन ॥

[ ४३६ ]

राग मल्हार

लित लता पर नान्हीं नान्हीं बूँ दें परें, भीजत रंगीले दोऊ प्रीतम प्यारी । हँस हॅस बातें करें, भुज मूल कंठ धरे,

लग्यौ पीतपट तन सुरंग कसूमी सारी ॥ विब बदन पर रहीं कछु फूँहीं फवि,

उपमा न जात कछु जिय में बिचारी। 'रसिक' उभय उदार, गावत राग मल्हार,

हितु ह्वं सुनि तान देत प्रान बारी ॥

[ 880 ]

राग मल्हार

गावत मलार पिय श्राये मेरे श्राँगन,

कहा नौछावर करूँ यह ग्रोसर। तन मन प्रान एक रोम पर बार डारूँ,

तौऊ न करत या कृपा की सरबर ॥ सुफल करी ग्राज रैन, किये ग्रब सुख सैन,

मुख हू न आवै बैन, उमेंगि चल्यौ हियो भर। 'रिसक प्रीतम' प्रेम बिवस भए,

श्री बल्लभ प्रभु रसिक पुरंदर॥

# [ 888 ]

राग विहाग

भूलै री भूलै री भूलै, प्यारी लाल भूलै।
मुरंग हिंडोरौ रोप्यौ, कालिंदो के कूलै।
तेसीए मुहाई लागें, द्रुम लता भूलै।
'रसिक प्रीतम' देखे, मिटीं उर सूलै।

#### [ ४४२ ]

राग मल्हार

श्ररी माई नई-नई धरती दुलहिन होय रही, मेघ मल्हार श्राये व्याहन।

इंद्र के नगारे बाजे बूँदन के सेहरा,

वादर वराती आये बरन बरन ॥ दादुर पपैया बोले कोइल करत रोर, मोर कुहू-कुहू लगे करन । 'रसिक प्रीतम' की वानिक निरखत, रित-पित काम लाग्यो डरन।।

#### [ \$88 ]

राग ईमन

ललन तो हों भूलों, जो तुम होरै - होरै भुलावो। हरपित हों घनस्याम मनोहर, श्रयने श्रंग लगावो।। श्रव हों उतरों तुम भूलो प्रीतम,जैसै-जैसै गाऊँ तैसै गावौ। 'रिसक प्रीतम' पिय सुनहु बीनती, तन की तपन बुआवो॥

888 ]

राग मल्हार

ती भूलों तुम संग्र, हरै-हरै जो भुलावो। तुम तौ देत स्रटपटी बिच-बिच, भूलत मोहि डरावो॥ राग मल्हार भाँति भाँतिन सों, सुरन बाँधि कै गाय सुनावो। 'रसिक प्रीतम' सों कहत पियारी,

मोहि तजि चित ग्रनत न लावौ ॥

# श्रावणी तीज — [ ४४५ ]

राग मलार

सावन तीज सुहाई, ग्राज सखी! सावन तीज सुहाई। किर सिंगार चली घर-घर तें, नंद-भवन जुरि ग्राई। । जुवित-जूथ मधि राजत राधा, ग्रवलोकन सुखदाई। केसरि खोर विराजत भ्रूपर, मृग मद बेदी लाई।। ग्राभूषन बंहु विधि के सोभित, ग्रंग-ग्रंग भलकाई। गोरे तन पर लाल चूनरी, पिहरै छवि ग्रधिकाई।। बजरानी ग्रांदर दे बोली, खेलो-फूलो माई। भेरौ कुँवर कन्हैया भूले, तुम संग भूलो जाई।। वैठी जाइ हिडोरे राधा, गावत पिय मन भाई। 'रिसकराय' प्यारी संग भूलत, पुलिक प्रेम लपटाई।।

## [ 888 ]

राग खेमटा

भूलन चलो हिंडोरने बृषभानु - नंदिनी। सावन की तीज आई, नभ धोर घटा छाई,

मेघन भरी लगाई, परै बूँद मंदनी ॥

सुंदर कदम की डारी, भूला परचौ है प्यारी,

देखी कुँवर हहा री, सब दुख-निकंदनी।

पहरौ सुरंग सारी, मानों विनय हमारी,

मुख चद्र की उजारी, मृदु हास फंदनी ।।

मम मानि सीख लीजै, सुंदरि न देर कीजै,

हम तौ बिलोकि जीजै, तू है गति गयंदनी।

सोभा लखा बिपिन की, फूली लता द्रुमन की,

सुन ग्ररज 'रसिक' जन की, करों चरन बंदनी ॥

पवित्रा एकादशी--- [ ४४७ ]

राग सारंग

सावन सुदी एकादसी ग्ररध रात प्रगट भए,

करुना कर साधन बिन जीव सब उद्घारे।

श्राज्ञा दई श्री बल्लभ प्रभु को ब्रह्म संबंध की,

सब जीवन के पंच दोष नेह भरि निवारे॥

सेवा करवाय श्रपनी इनको रस भोजन करि,

ग्रधरामृत जूँठन दैकै परम फल विचारे।

'रिसक' चरन सरन ग्रास, रहत है निस-दिना वास,

दासन के दास तेऊ भव-जलनिधि तारे ॥

[ 282 ]

राग मल्हार

पवित्रा पहिरि हिंडोरें भूले। स्यामा स्याम बरावर वंहे, निरखत ही समतूलें॥ लितादिक सब सखी भुलावत, ठाड़ी खंभ श्रनुकूलें। बज जन जहाँ-तहाँ मिलि गावत,

नृत्यत प्रेम मगन सुधि भूलें ।।
मंद-मंद घन बरसत तिहि छिन, मूमि सबै सचु पावत ।
कालिंदी तट यह विधि लालन, पसु पंछी सुख छावत ॥
बृंदावन सोभा यह बरनों, वेद हू पार न पावत ।
श्री बल्लभ पद कमल कुपा तें, 'रिसक' चरन रज धावत॥

श्रावण के हिंडोरे— [ ४४६ ]

राग ईमन

सैन काम की लायो, सो सामन श्रायो। चिल मिल भूलिये सुरंग हिंडोरे, कीजै स्याम मन भायो॥ हाव भाव के खंभ मनोहर, कच घन गगन सुहायो। काम नृपति वृषभाननंदिनी, 'रस्किराय' बर पायो॥

[ 840 ]

राग गौडी

भू लो भू लो हो मन भामिनि, कैसी ए ग्राई रितु सावन । तैसेई बोलत मोर बोल मुहाये, तैसी ए दामिनि कोंधावन ॥ तैसेई स्याम ग्रिभराम सजल बादर, सादर लागे जुरि ग्रावन । तैसी ए वृच्छिन छिव तैसी ए हरित भूमि, चित श्रनुराग बढ़ावन॥ तैसीई बहत सीतल सुगंध पवन, जुबती ग्रित रित उपजावन । तैसी ए लहलहात लता सकल बन, िपय ढिंग ठौर बतावन ॥ दादुर सब्द करत चहुँदिसि तें, सुर्रात रस सोर जगावन । गरजत घन सुर घोर घुमिंड किर, िपय ग्रागमिंह सुनावन ॥ पहिर सुरंग सारी नारी जुरि श्राईं, सब ग्रवला तुम्हें भ लावन । कुंज महल में सुरंग हिंडोरी, रोप्यो पिय बैठावन ॥ 'रिसक श्रीतम' सो यह बिधि भामिनि,

मधुर बचन कहि लागीं मनावन । बल्लभ पद रज बल्लभीन कों, दीजै त्रिभुदन पावन ।।

[ 8x8 ]

राग मलार

स्याम संग वयों न हिडोरे भ लौ।

वरषा रितु नव घन में दामिनि, टेखि मान सब भूलौ।।

बोलत मोर दूतिका टेरत, साजहु चिलि सिंगार।

इंद्र धनुष बनमाला पठई, पहरि करहु ग्रिभसार।।

पंथ प्रकास करैंगी दामिनि, लिखि हैन कोऊ ग्रान।

गरजत गर्गन कोऊ न सुनैगौ, नूपुर सुर कल गान॥

स्ग पंगति यह तुमीहं जनावत, मिलै परम पद संग।

सिलन चलौ जो 'रसिक प्रीतम' सों, मोहत कोटि ग्रनंग।।

[ ४५२ ] राग ग्रहानी

रंग हिंडोरना भूलन ग्राई, तैसी ए पावन रितु परम सुहाई। घटा चहुँ ग्रोर छाई, कोकिला सब्द सुहाई,

तैसी ए ग्रधर घर मुरली बजाई।।

बने दोऊ एक दाई, तानें लेत मन भाई,

रीभि मन मोहनी प्यारी कंठ लगाई।

देवबधू चढ़ि स्राईं, पुहुप दृष्टि बहु कराईं,

'रसिक प्रीतम' तहाँ बलि-बलि जाई॥

[ ४५३ ] राग मल्हार

हिंडोरें गिरबरधारी भूलें। बाम भाग राजत श्री राधा, मनमथ नहीं समतूलें।। सहचरी जाल दुहूँ दिस ठाड़ीं, बृच्छ-वृच्छ के मूले। मंद समीर बहत सुखकारी, कार्लिदी के कूलें।। भोंटा मंद देति बज सुंदरि, मुसुकि-मुसुकि तन फूलें। 'रसिकराय' की सोभा निरखत, देह दसा सब भूलें।

[ ४५४ ] राग केदारी

स्यामा स्याम मिलि बैठे हैं, हिंडोरे दोऊ भूलत।
रस पीवत परस्पर मिलवत, गरें बाँह घरि भूलत।
कबहुक कै ग्रानंद भरि गावत, कबहुक तन की सुधि भूलत।
'रिसक प्रीतम' की बानिक निरखत, ग्रनंग नांहि समतूलत।।

[ ४५५ ] राग मालव

भू लत मदनमोहन राधा संग, गिरिवर पर लागत छवि भारी। पान खात मुसकात परस्पर, ग्ररुन ग्रधर कुंतल सटकारी।। मंद-मंद सुर गावत दोऊ, मालव राग मधुर सुर भारी। 'रसिकदास' प्रभू की या छवि पर, कोटि काम कीजें बलिहारी।।

### [ ४५६ ]

राग मलार

भू लत स्यामा-स्याम हिंडोरें। बरन-बरन फूली द्रुम-बेली, मंद-मंद घन घोरें॥ तैसौई गान करत ब्रज-सुंदरि, हँसत बदन मुख मोरें। तैसी ए बुंद परत बादर तें, सीतल पवन भकोरें।। तैसी ए रितु सावन मन-भावन, बोलत कीर - पिक - मोरें। 'रसिक प्रीतम' की या छिब ऊपर, निरिख-निरिख तृन तोरें॥

## [ ४<u>५७</u> ]

राग मालव

भूलन ललना लाल हिंडोरें, गोबरधन की सिखर सुहाए। सिखयन कुंज रची अति अदभुत, बरन-बरन फल फूल लगाए॥ तैसौई कुसुम विचित्र हिंडोरों, भालर भूमक कलस बनाए। म द-म द गावत सबही मिलि, देत भोटका करि मन भाए।। तैसौई मुरली-नाद करत पिय, ग्रधर सुधा पूरत रस छाए। 'रसिकदास' यह बानिक निरखत, तन-मन ग्रति ग्रानंद बढ़ाए ॥

# [ ४५८ ] राग देव गधार

नख-सिख करि सिंगार प्रिया-प्रिय, भूलत कुंज हिंडोरे ग्राय। मुख मिलाय दोऊ दर्पन देखत, मधुर-मधुर दोऊ बेनु बनाय।। म्राई घटा घुमड़ि चहुँ दिसि तें, चमकति चपला म्रति छवि पाय। मंद-मंद घन घोर करत है, बरसत फुही मोद मन लाय।। इंद्र धनुष पचरंग बिराजत, पग पंगत श्रद्भुत दरसाय। दादुर मोर चकोर कीर पिक, सारि पपैया पीऊ - पीऊ गाय।। तैसौई बन प्रफुलित नाना फल, फूलत सौरभ चहुँ दिसि छाय। 'रसिकदास' प्रभु कों सब भुलवत, बज बनिता मधुरे सुर गाय।। [ 348 ]

राग केदारी

हिंडोरे भू लत अति छवि बाढ़ी।
इत सोहत हरि स्याम मनोहर, उत राघा गुन गाढ़ी।
पहिरें सुरंग बसन आभूषन, अरु सोहें वनमाल।
स्याम अरुन सिर घरौ विमोहन, माया रूप गौपाल।।
ब्रजनारी हिय हुलिस लेत सुर, ताल अलापि मलार।
मानहु लगत मैन सर अपनी, हिर सों करत पुकार।।
घन उनये घनघोर गरिज नभ, दामिनि दमिक डरावै।
मानहु बचन त्रास बरषा, राधा हिर आन मिलावे।।
चहुँदिस मोर सोर स्रवनन करि, सुनत संगम सुखकारी।
वरसत मानों मेघ उमँगि कै, खद्योतन दुख हारी।।
भूलत मन हुलसात दोऊ, कछु लीला रस सुरताई।
इकटक निरिख-निरिख यह सोभा,

लोभि 'रसिक' बलि जाई।।

[ ४६० ]

राग गौडी

हिंडोरो बज के श्रांगन मॉच्यो। वृंदावन की सघन कुंज में, संकर तांडव नाच्यो।। एक नाचत एक भाव दिखावत, एक गावत सुर साच्यो। 'रसिक प्रीतम' की बानिक निरखत, महा मोद मन राच्यो।।

ि ४६१ ]

राग पूर्वी

सोहत दोऊ रस भरे रंग महल में, भूलत रंग हिंडोरें। दोऊ हँसत परस्पर चितवत, श्राँग-श्राँग लपटात, बात कहत हौरें॥ सीस सेहरौ लसत रतन कौ, मोतिन लर लटकत चहुँ श्रोरे। रित रस लंपट 'रिसकदास' प्रभु,

वेनु बजावत रिभवत करत निहोरें।।

[ ४६२ ]

राग पूर्वी

भूलत कुंज महल में दंपित सुरंग हिंडोरें । सोड़व तन करि सिंगार, छूटि रहे बड़े बार,

सोंधे सों सगबगात, उड़त सुगंध क्रकोरें॥ सीस सेहरौ गंडन सरवट, नेह नबीन दोऊ कर जोरे। 'रिसकदास' प्रभु धरत कपोल कर,

तब व्यारी मुसकाय, चितवत है हग मोरें ।।

[ ४६३ ] राग पूर्वी

भूलत दूलह-दुलहिन सुरंग हिडोर, गाँठि जोर । रतन जटित को सीस सेहरो,

मकराकृत ग्रह चंदन की खौर ॥ मंगल गावत सब ज्ञज बनिता, करत परस्पर रोर । 'रसिकदास' प्रभु कौ मुख निरखत, डारत हैं तृन तोर ॥

[ ४६४ ] गग रायसी लित लाल की सेहरी, जगमग रह्यौ री माई। नव दुलहिन राधिका, दूलह स्याम कन्हाई।। कुंज महल में हिडोरना, बॉध्यो परम सुहाय। भुलवत हैं सब सहचरी, मिल सब भुंडन गाय।। बोलत मोर पपीहरा दादुर सब्द सुहाय। यह सुख सोभा देखिकै, 'रसिकदास' बिल जाय।।

[ ४६१ ] राग मालव .

भूलत कुंज हिंडोरे गिरि पर, मनमथ मोहन संग स्यामा जू। सारी पचरंग श्ररु किट लेहगा, कंचुको पिय मन श्रभिरामा जू॥ पिय सिर मुकट काछिनी किट पर, पीतांबर गरे बन दामा जू। 'रसिकदास' प्रभु कों सब भूलवत, पूरन करत सकल कामा जू॥ [ ४६६ ]

राग सोरठ

भूलत साँवरे संग गोरी।
श्रमित रूप गुन सहज माधुरी, सोभां सिंधु भकोरी॥
उत सिर मोरमुकट की लटकन, इत वेंदी सिर रोरी।
कुंडल लोल कपोलन की छवि, इतींह बनी कच डोरी॥
नकबेसर मुकता की भाँई, चौंप परी दुहु श्रोरी।
'रसिक प्रीतम' बल्लभ कटाच्छ छवि, हाव-भाव चित चोरी॥

[ ४६७ ]

राग केदारी

पिय-प्यारी रस भरे भूलत दोऊ। हँसत परस्पर करत बातें, जैसै लखे नहीं कोऊ।। उहि समें हुती जे चकई भ्रमरजा, परवस करीं मैन सर मार सोऊ। 'रिसक प्रीतम' छवि निरखत नैनन, कह्यों न जाय सुख भयों जोऊ॥

[ ४६८ ]

राग श्रद्धानी

भूली रंग हिंडोरें ग्रपने प्यारे संग । पावस रितु सुखदाई सघन घटान बीच, दामिनि दमकै सुरंग ॥ वग पाँति ग्रति सोहै, देख सब्जन मन मोहै, ता विधि विलसै ग्रनंग । 'रिसिक प्रीतम' के बिलास-हास बस भई, चल न सकै मानौ पग॥

[ ४६٤ ]

राग ईमन

मदन मदमांती हरि संग भू लै, आँकौ भरि मन कूलै। कबहुक रस पान करित, कबहुक मुख चुंबति,

कबहुक गावत, कबहुक तन की सुधि भूलै ॥ कबहुक कर निज उर्राहं धरि राखत, कबहुक ह<sup>\*</sup>सित ठालें-ठूले । 'रसिक प्रीतम' संग इहि विधि भामिनि, हरत बिरह की सूले ।। [ ४७० ]

राग विहाग

सघन कुंज में भूलत, सखी भेष कियें। कंठ भुज डारि दोऊ, लयटाने हियें॥ प्रधर सुधा पीवत, दोऊ रंग भीने। उरभर हार दाम, नेह नबीने॥ प्रधं नैन मूंदि प्यारी, पिय तन हेरै। पुलकित सब भ्रंग, लाज मुख फेरै।। गावत ग्रानंद भरे, उभय प्रबीने।। 'रसिकदास' कौ प्रभु, रति-रस लीने।।

[ 868 ]

राग कान्हरौ

भू तत तेरे नयन हिंडोरें।
स्रवन खंभ भ्रूभई मयार, दृष्टि करन डॉड़ी चहुग्रोरें।।
पटुली ग्रधर कपोल सिंहासन, बैठे जुगल रूप रित जोरे।
बरुनी चँवर दुरत चहुँदिसि तें, लर लटकत फुँदना चहुँग्रोरें।।
जुरि देखत ग्रलकाविल ग्रिल कुल, लेत सुगंधित पवन भकोरें।
कच घन ग्राढ़ दामिनी दमकत, मानों इंद्र-धनुस ग्रनुहोरें।।
थिकत भये मंडल जुबतिन के, जुग ताटंक लाज मुख मोरें।
'रिसक प्रीतम' रस भाव भुलावत,

बिबिध कटाच्छ तान तृन तोरें।।

[ ૪૭૽૨ ]

राग केदारी

रंग भिर भूलत सुरंग हिंडोरें। उनमद बोलत मोर बिपिन चहुँ स्रोर, तैसिए दामिनि दमकत, बिच-बिच गरजत घन सुर घोरें।। तैसीए पावस रितु लहरति सुहाई, हरित भूमि इंद्र बधू चहुँस्रोरें। 'रिसक प्रोतम' छिब निरखत सखी,

मन होत प्रेम भ्रतंग की भक्तोरे॥

[ ४७३ ]

राग ईमन

सघन कुंज की परछाँई, प्रीतम दोऊ भूलत सुरंग हिंडोरें। दादुर - मोर - पपैया बोलत, सीतल पवन भकोरें॥ तैसेई वरन वरन ग्राये वादर, मंद मंद घनघोरें। 'रसिक प्रीतम' भूलें सुरंग हिंडोरें, निरखि वधू तृन तोरें॥ राग ईमन

[ ४७४ ]

पावस रितु भ्रानंद भरी, भूली भूली हो पिय संग । चरन कमल दोऊ खंभ भये, युज डोंड़ी चारि,

सिर जुरे समारि, लटकन आभूषन बहुरंग ॥ कच घन उनये बदन गगन पर, दमकत दिमिनि श्राढ़,

मानों तिलक इंद्र-धनु भंग ।

'रसिक प्रीतम' संग भूलत हिंडोरें इहि विधि फूली प्यारी, मोहै कोटि ग्रनंग॥

ि ४७४

राग विभास

प्रात समै उठि भू लत दंपित कुंज हिंडोरे । खंडित श्रधर कपोल नैन दोऊ, उर नख-रेख हार विनु डोरे ॥ मरगजी माल सिथिल ग्रलकांवलि, ग्रहन वने ग्रेंखियन विच डोरे। 'रसिकदास' प्रभु की छवि निरखत,

क़ोटि काम तृन सम करिहाँ रे।।

रतन हिंडोला-

ि ३७६

राग हमीर

रतन जटित हिंडोरे बैठे भूलित है री दंपित। प्रेम मगन भई ज्यों-ज्यों सखी भुलावत, त्यों-त्यों प्यारी कंपति॥ ज्यों-ज्यों प्यारौ स्नम भरि चितवत, सोतन मुसकाइ मुख फंपति। 'रसिक प्रीतम' गोपाल लाल की छुबि,

निरखत कहा फेर सुख संपति ॥

[ ७७४ ]

राग विहाग

भू लत मिनम्य कनक हिंडोरे।
पिय-प्यारी दोऊ रित रस-मानें, सखी रूप स्याम तन गोरे।।
तैसोई कुंज चहूँदिसि प्रकुलित, तैसोई पवन त्रिविध भक्तभोरे।
तैसी ए फुहीं परत थोरी-थोरी, चमकत चपला ग्ररु घन घोरे।।
बोलत कोकिल मोर मधुर सुर, बिच मुरली कूँजत रब जोरे।
ग्रित रस लंपट 'रिसकदास' प्रभु, प्यारी सों हाँसि करत निहोरे।।

ि४७५ ]

नायकी

दोऊ मिल भूलत हैं, दर्पन मिन के हिंडोरे। तैसौई क्रुंज चहुँदिसि प्रफुलित, मनि दीपक चहुँस्रोरे॥ होसौई नीर सुखद जमुना कौ, हौसौई त्रिविध पवन भंकभोरे। तैसी ए चपला चमकत कबहूँ, तैसैई मधुर-मधुर घनघोरे।। रौसी ए भुलवत सखी चहूँदिस, सब राजत तन गोरे। भूषन बसन सबन तन श्रदभुत, कही न जात मित थोरे ॥ पिय सिर मुकट काछिनी कटि पर, पीत बसन छिब छोरे। प्यारी किंद सारी अति भीनी, कंचुकी उर लैहँगा भककीरे॥ भूषन श्रति श्रदभुत दोऊन के, हीरन के चितचोरे। गज मोतिन की माला बिराजत, कुंडल करनफूल मुख गोरे॥ कुसुम दाम कर गुच्छ कुसुम के, भ्राँग-भ्रांग सोंधें बोरे। प्यारी मधुरे बीन बजावत, पिय मुरली रव जोरे।। कोऊ चतुर मृदंग बजावत, कोऊ गावत कल घोरे। कोऊक दरपन ग्रान दिखावत, तबहिं हँसत मुख मोरे।। कोऊक मेवा स्रादि स्रानि बहु, ठाड़ी करति निहोरे। स्राप स्ररोगत बाँटत सबन कों, बोलत बोल निज स्रोरे।। बोलत बचन परस्पर हित के, श्री मुख सों मुखं जोरे। काकौ मुख सुंदर कहि लिता, बोलि स्याम सम गोरे॥

कोऊक कंचन भारी जल भरि, ग्राँचवावत ग्रिति होरै। कोऊक ग्रंचल सों मुख पोंछत, बीरी देत कर जोरै॥ कोऊक चमर करत चहुँ दिस ते, कोउक पंखमीर छोरै। 'रसिकदास' प्रभुकी या छबि पर, सर्वस डारत तृन तोरै॥

[ 308 ]

राग नायकी

भू लत पिय प्यारी, रस परबस ग्रभिलाष बढ़ाये। बातें करत परस्पर रस की, ग्रति मीठे मृदु बोल सुहाये॥ हीरा खिचत हिंडोल बिराजत, मिन दीपक चहुँदिस छवि पाये। भुलवत गावत सब ब्रजनारी, 'रिसकदास' प्रभु सब सुख छाये॥

850

राग विहाग

मिन मंदिर में भूलत दंपित, मिनन खिचत हिंडोल सुहाये। जगमगात मिन दीपक चहुँ दिसि, तैसेई भूषन श्रंग बनाये।। दोऊ एक भेष करत श्रालिंगन, चुंबन गंड श्रधर रस छाये। रित रस माॅते 'रसिकदास' प्रभु, करत सुरित मन मोद बढ़ाये।।

[ ४८१ ]

राग नायकी

भू लत ग्रंसिन दे भुज दोऊ, रमिक भमिक प्रीतम संग प्यारी। दरपन मिन हिंडोल को फोंदना, चहुँ दिस मिन दीपक उजियारी।। स्याम बरन दोऊन तन हीरा, भूषन मोर मुकट लट कारी। कुसुम दाम कर कमल मधुर सुर, बेनु बजावत ग्रधर सुधारी।। भुलवत सखी चहुँ दिस कोऊ, कोऊ गावत कोऊ नाचत वारी। कोऊ चमर करत मुख निरखत, देखें निद्रित प्रीतम - प्यारी॥ ग्रारती करत जुगल छवि निरखत, राई-नोंन नोंछावर वारी। 'रसिकदास' करि दरसन तिहि छिन,

मन ग्रानंद उमें यौ ग्रति भारी।।

#### [ ४८२ ]

राग विहास

भू लत रंग महल, रतन हिंडोरें। सखी रूप घरें प्यारी, प्यारी बाँह जोरें॥ चुनरी चटक रंग, दोऊन के सोहें। हीरा के भूषन तन, ग्रांत मन मोहें॥ बेनु नाद दोऊ करें, सप्त सुर साजें। 'रसिकदास' के प्रभु, रित रस राजें।।

हरी घटा---

[ ४८३ ]

राग मल्हार

सली ! हरियारौ सावन ग्रायौ ।
हरे-हरे मोर फिरत मोहन संग, हरे वसन मन भायौ ॥
हरी-हरी मुरली हरी संग राधे, हरी भूमि मुख दाई ।
हरे-हरे वसन राजत हुम बेली, हरी-हरी पाग मुहाई ॥
हरी-हरी सारी सखी सब पहिरें, चोली हरी रंग भीनी ।
'रिसक प्रीतम' मन हरित भयौ है, तन-मन-धन सब दीनी ॥

**ે**[ ૪૬૪ ]

राग मल्हार

हरी-हरी कुंज बनी हरी-हरी द्रुम बेली,

हरी बज भूमि हरियारी छाई माई। यतम भाजें

हरे-हरे बन राजे, प्रिया प्रियतम भ्राजें,

हरे सिर हरौ मुकट, प्यारी के हरियारी लगी सुहाई ॥ हरी-हरी मुरली कर, सप्त सुरन श्रघर धरै,

गावत मलार राग, तान लेत मन भाई। हरे-हरे महल बने, हरे-हरे बितान तने,

निरंख सोभा दंपति पर, 'हरिदास' बलि जाई ॥

[ ४५१ ]

राग मल्हार

देखों माई! हरियारों सावन ग्रायों। हरों टिपारों सीस बिराजत, काछ हरों मन भायों।। हरी मुरली है हरी संग राघे, हरी भूमि सुखदाई। हरी-हरी बन राजत द्रुम बेली, नृत्यत कुमर कन्हाई।। हरी-हरी सारी सखी जन पहिरें, चोली हरी रंग भीनी। 'रसिक प्रीतम' मन हरित भयों है, सर्वस न्यौछावर कीनी।।

श्याम घटा — ं ि ४८६ ]

राग मल्हार

देखों माई! अति बने हैं गोपाल।
तन राजत है स्याम पिछौरा, स्याम पाग धरि भाल॥
स्याम उपरना स्यामहिं फेंटा, स्याम घटा ग्रति लाल।
'रसिक प्रीतम' ग्रबके जो पाऊँ, गरें सोहै बनमाल।।

सोसनी घटा-

859

राग नायकी

बैठे भूलत दंपित सावन सरस सुहायौ। पिय सिर पाग लटपटी राजत, सिखी स्तवन मन भायौ। प्यारी पहिरें सारी सोसनी, सीसफूल छिब पायौ। 'रसिकदास'प्रभु रस बस ह्वै रहे, मुरली कलरव राग सुनायौ॥

गुलाबी घटा-

[ 855 ]

राग मल्हार

रही भुक्ति लाल गुलाबी पाग ।

ता पर एक चंद्रिका राजत, लाल तिलक छुबि भाग ॥
तैसीई बन्यौ पिछौरा गुलाबी, कोर जरकसी लाग ।
हाथ लकुिंट्या लाल गुलाबी, मुरली सदद सुहाग ।।
चीर गुलाबी फ्रबांह राधिका, ग्रपने हाथ सिगारी ।

अपने स्था साल सग रंगीली छुबीली, 'रसिकदास' बिलहारी ।।

लाल घटा—

[ 858 ]

राग सारंग

नंदलाल लाल टिपारी, सिर सोहतौ रे लाल। ंबिच फूलन की पॉति, देखत ही यन मोहती रे लाल ।। चंदन खौर रसाल घरी रे लाल। 'ता पर बंदनी चंदकांत मन मोहती रे लाल ॥ कुटिल ग्रलक मुख पै भूकी रे लाल। नील मेघ ग्राभा केकी छिब छीनती रे लाल॥ श्ररुन नैना बने दोऊ लाल। चपल तिलक भाल दुति नव ग्राभा रस जोहती रे लाल ॥ भौंह धनुष स्रवनन छुएँ रे लाल। मृदु मुसकान प्रान जीवन दुख खोवती रे लाल।। कांति कपोल बने रे लाल। कमल ग्रमल सी भलक बिरह दुख घोवती रे लाल।। नासा बेसर राजती रे लाल। मृग मद तिलक रसाल भ्रानंद समोवती रे लाल।। ग्रहन प्रधर रस सों भरचौ रे लाल। मानों बिंबा फल सोभा चित चोभती रे लाल ॥ ठोड़ी सहज बिराजती रे लाल। हीरक भूषन मध्य दमक दुति राजती रेलाल॥ दुलरी तिलरी कंठ बिराजै कंठसिरी रे लाल। श्रंग-श्रंग प्रतिबिंब काम की जगमगी रे लाल ॥ हुदै पदक हीरा जरचौ रे लाल। मुक्ता फल माला सिंगारन छाजती रे लाल।। रतन कर पहाँची बनी रे लाल। हीरा पन्ना नीतम लाल जरावती रे लाल ॥

कर मधि भ्रांगद जुग बने रे लाला। स्याम अंग छर्वि छटा अनूपम सोहती रे लाल 11 उर सोहै मनि-हार बने रे लाल। इंद्र धनुष सी छटा चहूँ दिस जोहती रे लाल ।। श्रिति सोहै कटि पातरी रे लाल। भार किंकिनी ग्रति कोमल लिच जावती रे लाल ॥ काछिनो बहु रंग फैलती रे लाल। नाचत सोभा देती घेर घुमावती रे लाल॥ जंघा पुष्ट सुहावती रे लाल। हरत काम मद कदली मान घटावती रे लाल ॥ चरन जुगल धुनि नूपुर रे लाल। सुनि सुर-नर मुनि लोगन की मित मोहती रे लाल।। पद नख छटा प्रभा भरी रे लाल। मानों चंद समाज जुरचौ गति त्यागि कै रे लाल ॥ इहि बिधि कब हों देखि हो नंद लाल। हरि देरसन लिह जनम सुफल अवरेखि ही रे लाल।। प्रान - नाथ करना करौ हो लाल। निज जन जनम-जनम की श्रासा पूरिए हो लाल ॥ श्री बल्लभ पद श्रास रे नंदलाल। यह सुख सदा-सदा 'रसिकन' कों दीजिए हो लाल ।।

[ ४६० ] राग मल्हार

रतन हिंडोरनौ दोऊ मिलि भूलत कुंज दुश्रार ।। लिलत खंभ सु बिलत मिनगन, जिटत मरुवे मयार । लाल डांड़ी लाल लालन, जहाँ भुलवित चारि ॥ पदुली चित्रनि मिली रचना, केलि छिव विस्तार । जगमगे श्रभरन हरन मन, नवल नंद कुमार ॥

रंग पानित भलक ग्रानित, महँक सौरभ ग्रंग। चपल चख ग्रति तरल कुंडल, ग्रलक बेसरि संग।। उड़त चीर समीर सब घन, बरिष रंग बिरंग। गान तान समान सुर ग्राति, जुरे करत विहंग॥ मिले प्रेम मलार भेदन, हंस कोकिल मोर। चमिक चपला कला लिख, सुनि गरज स्रति घनघोर।। लगो सावन भरो, मन भावन सकल सुख रास। ग्रंग भोजि ग्रनंग रस दोऊ, उलहे रास बिलास॥ निरिष हरिषत सहचरी, रस भरी चहुं दिसि पास। 'रसिक प्रीतम' निरिष्व सोभा, दें ग्रसीस हुलास।।

राग कान्हरी लंहरिया की घटा— [ ४६१ ]

भू लत ललना लाल हिंडोरें। बरन-बरन तन चुनरी पहिरें, चंदबघू चहुँ ग्रोरें॥ कबहू नान्हीं नान्हीं बूदें डारत, फरकत पीत पिछोरे। 'रसिक प्रीतम' की बानिक ऊपर, डारत है तृन तोरें॥ राग मल्हार [ , 838 ]

ये मिल भूलत सुरंग हिंडोरे। राधा नंद कुमार बज जुबती, ठाड़ी हैं भुज जोरें।। हरि तन चितवत बिच-बिच भुलवत, नयन न पलक परें। कैसै कर चित चाय रहें चित, एहै बिचार करें।। बनमाला पर परत मधुप भुकि, अंचल फेरि निवारें। घन दामिनि लौं स्याम राघिका छिव, निरिख निहोर निहारें॥ विविध रंग सारी पहिरें ग्रंग, बनी नवल ब्रजनारी। चहूँग्रोर मानों ग्रति सुंदर, ढिंग पूतरी सँवारी।। स्याम जलद सब भ्रंबर छायौ, सोभा भई भ्रपार। 'रसिक प्रीतम' की या जोरी पर, कीयौ सब बलिहार ॥

### [ 883 ]

राग काफी

एरी सखी, भूलत नवल किसोर, संग लिएँ नव नागरी। रंग सावन मास हिंडोरना ।। ध्रु०।। एरी सखी, देखन सब मिलि जाँय, चली हैं जूथ मिलि ग्रागरी।। एरी सखी, वृंदाबन संकेत, भूलत नटवर साँवरौ । एरी सखी, काछनी परम रसाल, पहिरें सब गुन स्रागरौ।। एरी सखी, देखौं सुंदर स्याम, सीस टिपारौ चूंदरी। एरी सखी, कुंडल मकराकार, कोटि किरन रवि घूँ धरी॥ एरी सखी, सुभग हिंडोरों देख, फूल खंभ है राजहीं। एरी सखी, मरुवे 'मयार बनाय, डाँड़ी कलस सुहावहीं ॥ एरी सखी, म्राईं सब व्रजनारि, नँदनंदन के दरस कूँ। एरी सखी, लाई भरि-भरि थार, पकवानन बहु सरस कूँ।। एरी सखी, पहिरें पचरंग चीर, सोमित कंचुकी जरकसी। एरी सखी, लहुगा परम रसाल, कटि सोहै कनक सी।। एरी सखी, भूषन बसन ऋपार, पिहरें सब गज गामिनी। एरी सखी, ठाड़ीं सब इजबाल, मनों घटा बिच दामिनी ॥ एरी सखी, भुंडन म्राईं जुर, गावत सब मिल प्रेम सों। एरी सखी, काफी राग जमाय, गावत तान तरंग सों।। एरी सखी, ताल मृदंग उपंग, श्रनाघात गति बाजहीं। एरी सखी, दुंदुभी पटह निसान, डिम-डिम भालर साजहीं ॥ एरी सखी, कुंजन की छिब देख, फूले कुसुम मुहावहीं। एरी सखी, करन केतकी गुलाल, मनों मल्लिका भावहीं।। एरी सखी, जाई जुही कनेर, चंपक फूल गुलाबहो । एरी सखी, कालिंदी के तीर, फूले कमल तलाब हीं।।

एरी सखी, भ्रमर करत गुंजार, कुंजलता विच भ्रमकहीं।
एरी सखी, सावन घटा सुहाय, तामें विजुरी चमकहीं।।
एरी सखी, मीर करत हैं सीर, कोयल बोलत कुंज में।
एरी सखी, चातक पिकी समान, गुगरु बोलत तर ग में।।
एरी सखी, सोभा बरनी न जाय, कहत कहें नहीं भ्रावही।
एरी सखी, 'रसिकराय' छवि देख, निर्राख-निरुख सुख पावही।।

कस्मी घटा —

[ 838 ]

राग ग्रहानी

सावन की पूनों मन भामन हरि श्राये घर,

भूलू गी पूचरंग डोरी, बॉधोंगी हिंडोरे।

पहिरोंगी कसूमी सारी, कंचुकी कसि बॉधों कारी,

हीरा के आभूषन, सोहें श्रंग गोरे।।

थरिहौँ उर कुसुम हार, निरखोंगी बार बार,

नयन निहार नंदलाल, कछुक बैस थोरे।

<sup>4</sup>रसिक प्रीतम<sup>7</sup> संग, सुखद पावस<sup>्</sup>रिबलसोंगी,

भेटोंगी सॉमल ग्रंग, कंठ भुजा जोरे ॥

[ 88X ]

राग मलार

पहिर कसूँभी सारी, ियय संग बैठी प्यारी।
सुरंग हिडोरे सोभा, लागे अति भारी॥
पिय संग सोहै फेटा लटिक रह्यौ, दाहिनी ओर अति छिब घारी।
अरुन पिछौरा निरिख-निर्राख, हरिष भुलावत ज्ञजनारी॥
स्याम मेघ उनये नये-नये लेत सुर,

गावत सरस तान लाज बिसारी।

'रसिक प्रीतम' लंग करत अनंग रंग,

भरी सुख मरजादा भगारी ॥

#### [ ४६६ ]

राग कान्हरौ

बैठे सुरंग हिंडोरे रंग भरि, दोऊ श्रंग मिलाइ। पहिर कसूमी सारी तैसी, तैसी पाग तैसीई बनौ पिछौरा,

जोरि हगन हंसत-हंसत, उठित बीच गाइ।। हरि हेरत जब ग्रौरन की दिसि, तब उर मिस करि, लेत चुकाइ। 'रिसक प्रोतम' पिय प्यारी की प्रीति यह, जुरी है सहज सुभाइ॥

#### [ 888 ]

राग मल्हार

नये पवन नये बादर, नयौ साज नयौ नेह,

नई महदी हाथ रंग सुरंगी।

नये-नये पिय प्यारी, पहिरें कसूमी सारी,

कंचुकी सोंधे सनी, ग्रेलक सँभारत, माँग बनी चंगी ॥ नयौ हित नयौ चित्र नवल लाल सों,

नवल प्रीति बाढ़ी बहुरंगी।

'रसिक प्रीतम' सों मिलै क्यों न भामिनी,

कर राखै तोहि अर्धगी।।

[ ४६= ]

राग केदारौ

तसीए पावन रितु स्राई,

तामें भूलत हिंडोरे पिय - प्यारी एक भये। मंद-मंद गरजत श्ररु दामिनी दमकत,

कोकिला गावत दादुर सुर देत, घन उमये नये-नये ॥ प्रिया कें कसूँ भी सारी पिय के पिछौरा पाग,

मुकता आभूषन सब अंग ठये।

'रसिक प्रीतम' की बानिक अपर निरखत,

मेरे नैनन के ताप गये।।

#### [ 338 ]

राग ईमन

भूलत सुरंग हिंडोरे।

विय सिर सोहै पाग, ढरिक दिन्छन भाग,

सोहत प्रिया तन कसूँ मी सारी, स्याम कंचुकी लसत श्रंग गोरे।। गरजत घन लरजत मन, ताते उक्तिक-उक्तिक पिया भरत श्रॅंकोरे। नाचत मोर कोइल पूरित सुर, देखि दामिनी घन नभ जोरे॥ जुबती भुलावित मधुरे गावित, भावत पिया मन थोरे-थोरे। लसत संकेलि ज्यों-ज्यों, खसत श्रंचर त्यों-त्यों,

मृदुल हँसन मुख मोरे॥

हरि चितवन चितवत छिन-छिन में,इत उत दृष्टि फिरत कछु श्रौरे। चित्र लिखी सी रही ठाड़ी सब, भुलवत सीतल पवन भकोरे।। ये ही समौ मन में जु रहाँ श्रब, बार-बार हरि नेह लै निहोरे। श्री बल्लभ पद रज प्रताप ते, 'रसिकराय' रहियत मित भोरे।।

[ 400 ]

राग मलार

हिंडोरें माई भूले गिरधर लाल।
संग भूलत बृषभान - नंदिनी, बोलत बचन रसाल॥
पिय सिर पाग कसूँमी सोभित, तिलक बिराजत भाल।
प्यारी पहरें कसूभी चोली, चंचल नयन बिसाल॥
ताल मृदंग बाजे बहु बाजत, ग्रानंद उर न समात।
श्री बल्लभ पद रज प्रताप तें, निरखि 'रसिक' बलि जात।।

# ३. संप्रदाय संबंधी

गिरिराज-गोरव— [ ५०१ ]

रांग ईमन

तरहटी श्री गोवरवन की रहियँ। नित प्रति भदनगोपाल लाल के, चरन कमल चित लइये।। तन पुलकित द्रज - रज में लोटत, गोविंद कुंट में न्हइये। 'रसिक प्रीतम' हित चित की वातें, श्री गिरधारी सों कहियं।।

्र ५०२

राग विहाग

सुख - निधि श्री गिरिराज तरहटी।
कुंड-कुंड जल ब्रॉचवत न्हावत, पुनि-पुनि रज में लेटी।।
धरत भोग वेभर की रोटी, ऊपर मेवा टेंटी।
'रिसकदास' जन श्री बल्लभ पद, परम सकल दुख मेंटी।।

[ Xoz ]

राग विहाग

हों हरिदासवर्ष पै वारी।
सीतल भरना भरत निरंतर, पवन मुगंध परम सुखकारी।

हुंदावन के परम मुकट मिन, भक्त जनन के श्रित हितकारी।

नंदनँदन क्रीड़त निसि वासर, संग सोभिन वृषभान-दुलारी।।

नित श्री वल्लभ-विट्ठल राजत, कोटि कला प्रगटे श्रवतारी।

भजनानंद देत निज दासन, पूरन काम त्रय ताप निवारी।।

जे जन छिन भर रहत तरहटी, ताकी कथा को कहै विस्तारी।

जान-वैराग ताकी रज चाहत, संग डोलित है मुकित विचारी।।

पूरन भाग पुलिदनीन कौ, विमल कथा सुक-व्यास उचारी।

'रिसकदास' जन यह माँगत है, जनम-जनम इनकौ श्रनुसारी॥

[ xox ]

राग विहाग

धनि हरिदासवर्य सुख-रासी। नंदनंदन कौ परम रमनस्थल, भक्त जनन के प्रेम प्रकासी ॥ पूरन भाग्य पुलिदनीन के, श्रकथ कथा गुन सकल निवासी। श्री बल्लभ बल्लभी नित क्रीड्त, 'रसिकदास' जन दरसन प्यासी।।

[ 404 ]

राग विहाग

यह तुमसों मांगों गिरिराइ! ज़नमींह जनम तरहटी बिसवो, ब्रज-रज तिज जिय ग्रनत न जाइ।। हरि-सेवा रस पान करों, ग्रौर श्री भागवत रसना मुख गाइ। 'रसिकदास' यह जन की प्रतिज्ञा, श्री बल्लभ कुल नित सिर नाइ।।

यम्ना-महिमा-- [ ५०६ ] राग रामकली

श्री यमुना जी ! तुम सी ग्रौर न कोई। करह कृपा मोहि दीन जानि कै, जज जन श्री बासौ हिर होई॥ राखौ चरन कमल के नेरे, जनम ग्रापदा खोई। यह संसार श्रपन स्वारथ कौ, सृत बांधव में सगौ न कोई।। प्रेम भजन में करत बिघनता, संत सतावै सोई। ताकौ संग सुपन नींह कीजै, दीजै माँगत जोई ॥ यह मॉगत बिनती कर तुम सों, हरि - पद प्रीति जु होई। 'रसिक' कहै सब सुख पार्चगौ, जो बपु इनमें घोई ॥

[ ४०७ ]

राग रामकली

पिय संग भरि रंग करि कलोलै। सबन कों सुख दैन, पीय संग करत सैन,

चित्त तब परत चैन जवहिं बोलै ॥

श्रित ही बिस्वास, सब बात इनके हाथ, नाम लेर्ताह कृपा करी श्रतोले । दरस कर परस कर, ध्यान हीय में धरें, सदा बजनाथ इन संग डोलै.॥

अति हो सुख करन, दु:ख सब को हरन,

यह लीनो है परन, दे जु कौले ।

ऐसी जमुना जान, करों तुव गुन गान,

'रसिक प्रीतम' पाय नग ग्रमोलै।।

[ ४०८ ]

राग रामकली

नैन भर देखि भ्रब भानु-तनया । केलि पिय सों करै, भँबर तब-तब परै,

काम जलिन भरत ग्रानंद मनया।। चलत देढ़ी होहि, लेत पिय ग्रंको मोहि,

इन बिन रहत न एकौ छिनयाः।

'रसिक प्रीतम' रास करत जमुना पास,

मानों निरधन की हौ जुधनया॥

[ 308 ]

राग रामकली

स्याम सुखधाम जहाँ नाम इनके । निस-दिना प्रानपति स्राइ हिय में बसै,

जोई गार्वे सुजस भगतन के।।

ं यही जग में सार, कहत चित्त बार-बार,

सबन के श्राधार धन निरधन के।

लेत जमुना नाम, देत ग्रदभुत धाम,

**ं'रसिक प्रीतम' सब जो जन के ॥** 

[ ४१० ]

राग रामकली

कहत सुख-सार निरधार करिकै। इन बिना ऐसी कौन करिह सखी,

हरत दुख-द्वंद सुख-कंद भरि कै॥

ब्रह्म संबंध जब करत हैं जीव कौ,

तब ही इनकी दिच्छन भुजा फरिकै।

छोर कर सों कर जाय पिय सों कहें,

ग्रति ही ग्रातुर मन में न ये हहरिके ।।

नाम निरमोल मग लैन कों ऊसिक,

भक्त राखत हिए हार करिकै।

'रसिक प्रोतम' की होत जा पर कृपा,

सोई श्री जमुना जी के रूप परिकै।।

सेवा-भावना--

[ 488 ]

राग केदारी

रह्मौ मोहि श्री बल्लभ गृह भावै।
सुनि मैया! तू भो उर मालन, दूध दह्मौ जु छिपावै।।
तू ग्रित क्रूर कृपन हों कहा कहों, नित प्रित मोहि खिजावै।
मेरों प्रान जीवन धन गोरस, मोकों नित प्रित भावै॥
खीर खाँड़ पकवान बिबिध लै, प्रातिह मोहि जगावै।
तेल सुगंध लगाय प्रीति सों, ताते नीर न्हवावै॥
भूषन बसन बिबिध मन भाये, पलिट-पलिट पिहरावै।
नैना श्रॉजि तिलक दै सृगमद, दरपन मोहि दिखावै॥
षट रस बिजन मोहि जिमावै, हित सों बीरा खवावै।
भौरा चकई बिबिध खिलौना, लैकर मोहि खिलावै॥
बिबिध कुसुम श्रपने कर गृहि कै, माला उर पहिरावै।
सुख पर्जक सँभारि मृदल ग्रिति, ता पर मोहि सुबावै॥

उत्थापन भएँ पहरि पाछिलौ, ब्रज जन दरस दिखावै। संभा-भोग घरत स्रति रुचि सों, सैन भोग करि लावै।। गो-दोहन ग्वालन संग करि कै, मुरली कर जु गहावै। गायन मिलवन वच्छ वुलावन, ब्रज जन मोद वढ़ावै॥ जनम दिवस ग्रावत जब मेरी, ग्रांगन चौक पुरावे। वाजे वाजत बहु विधि द्वारे, बंदनवार वँधावै॥ डोल भुलवत रथ वैठावत, हिंडोरा - पलना भुलावै। रितु वसंत जानि जिय श्रपने, लै सुगंध छिरकावै।। मेरे गुन गुनियन पै मोकों, सुरन गवाय सुनाव । हरिंद दूध ग्रन्छत दिध कुंकुम, मंगल कलस धरावै॥ मोसों घेनु दिवाय दुजन कों, ग्रासीरवाद पढ़ावै। केतिक वात कहीं ही हित की, मोपे कही न ग्रावै।। मेरे लिएँ पवित्रा राखी, ग्रति सुंदर बनवावै। सबै रीति ब्रज जन की ग्रापुही, करिके सर्वाह सिखावै ।। मेरे प्रादुरभाव दिवस कों, श्रानंद उर न समावै। नव दिन नये भोग करि मोकों, हित सों भोग धरावै॥ पलना भुलावत विविध भाँति के, रंग-रंग छवि लावै। दिध कादों अति करत प्रीति सों, फूले अंग न समावै॥ रावल में राधा मंगल जस, सरस बधाई गावै। श्री वृषभान भूय कीरति जस, मोहि सुनत ग्रति भावै।। वामन रूप घरचौ पृथिवी में, बलि के द्वारें स्रावै। तीन पेंड़ धरती जब माँगी, सो हरि कहुँ न समावै ॥ लीला दान महा रजनी में, करि सिर मुकट धरावै। दानीराइ नाम धरि मेरी, कर में लकुटि गहावै।। सॉभी चीति रतन थारी में, बारत साँभी गावै। नव दिन नये भोग धरि मोको, विधि सों रीकि रिकावै॥ दसमी विजय जानि रघुवर की, जब ग्रंकुर जु घरावै। बहु बिधि पाक सँभारि मुदित मन, दीपदान हु दिखावै।। सुरभी वृंद न्यौति कुहू की निसि, पुनि-पुनि लांड़ लड़ाबै। सुरपति मान भंग प्रतिपद दिन, गौ गिरिराज पुजावै ।। धन तेरस दिन धन धोवन मिस, धन एक मोहि जनावै। बिबिध सिंगार भोग रस ग्ररपत, ब्रज भक्तन मन भावै॥ रूप चतुरदसी मंगल दिन लखि, भ्रांग-भ्रांग उबटावै। बिबिध भाँति पकवान मिठाई, लै-लै भोग धरावै।। सुरभी वृंदन न्यौति कुहू निसि, सुरभी कान जगावै। दीपदान दै निसि हटरी में, चौपड़ मोहि खिलावै॥ प्रात भएँ गोधन - पूजन करि, मलरा ग्वाल गहावै। विधि सों ग्रन्नकूट रिच मोकों, गोधन लीला गाँदै ।। भाई दोज भावै जमुना कों, विधि सों न्यौति जिमावै। बहिन सुभद्रा तिलक करत है, भ्रासिस बचन सुनावै ॥ गोप श्रष्टमी गाइ चराईं, ग्वालन संग पठावै। धौरी धूमर गाय बुलावत, मुरली मधुर बजावै।। सीतल नीर सुगंध सुबासित, करि अधिबासन लावै। भरि-भरि जल जु न्हवाय सीस पर, मो तन ताप नसावै॥ कातिक सुदी एकादसी कों. सुभ ईख सों कुंज बनावै। पाट सुरंग बसन पहिरावै, परम प्रमोद मनावै॥ सरद पून्यो है रास दिन मेरौ, नटवर भेष बनावै। मोर मुकट पीतांबर कछिनी, मुरली हाथ गहावै।। धनुरमास के भोग बिबिध रिच, चीर हरन जस गावै। बत चर्या लीला रस श्रनुभव, गुप्त सो प्रगट दिखावै।। पौस मास नौमी कौ सुभ दिन, उच्छव मो मन भावै। दैवी जीव उद्धारे मेरे, द्वितीय रूप पधरावै॥

रितु बसंत जानि जिय ग्रपने, रंग गुलाल छिरकार्व । नवल बुलाय लेत ब्रज ललना, बहु बिधि खेल मचावै ॥ डाँड़ौ रोपन करि पून्यौ दिन, सरस धमारनु गावै । बहु विधि हिलमिल चाँचर खेले, छिरकै ग्रौर छिरकावै॥ सातम पाट उच्छव दिन मेरौ, केसर रंग पुरावै। सुरंग गुलाल श्रवीर कुमकुमा, बूका चंदन लगावै।। कुंज बनाय प्रीति सों मोहन, माथे मुकट धरावै। चोवा चंदन छिरकत कुंजन, श्रदभुत लीला गावै।। पून्यौ जहाँ तहाँ छवि प्रगटी, भूमक नाचत स्रावै। राति-दिवस रस हो-हो-हो कहि, गारी भाँड़ भड़ावै॥ भोग राग बहु रचित डोल पर, भोंटा देत दिवावै। परिवा डोल भुलाय प्रीति सों, भारी खेल खिलावै॥ द्वितिया पाट सिंहासन रचिकै, तापै मोहि बिठावै। मरजादा चित लाय श्री बल्लभ, दान देत हरेषाव ॥ विबिध फूल रिच करत मंडली, श्रदभुत महल बनावै। कोमल गादी घरी ता ऊपर, लाय मोहि पधरावै ॥ चैत्र सुदी नौमी कौ सुभ दिन, रामचंद्र गृह स्रावै। मात कौसिल्या कूँख प्धारे, जनम जयंति मनावै॥ वदि वैसाख एकादसी प्रगटे, श्री बल्लभ मन भावै। मात इलम्मा करत बधाई, बल्लभ नाम धरावै॥ सुदी बैसाख सु प्रक्षय त्रितिया, सीतल भोग घरावै। चंदन लेप करत भ्रँग-भ्रँग प्रति, पंखा वायु दुरावै ॥ सुदी बैसाख नृसिंह चतुर्दसी, भक्तन पच्छ हढ़ावै। जन प्रहलाद राखि संकटतें , बेद विमल जस गावै ॥ जेष्ठा पूनौ स्नान जात्रा, जल सीतल लै न्हवावै। सीतल भोग घरत मन भाए, मो मन ताप नसावै ॥

सुदी असाढ़ दुतिया पुख नक्षत्र, रथ में मोहि बिठावै। तुरँग चलत ग्रवनी पै चंचल, राग मल्हारहि गावै ॥ बज भक्तन कों सुख दै गिरधर, भोग श्रनूपम लावै। गोपी जन मन मान्यौ करि कै, सजि ख्रारति उतरावै।। **अवा बच्ठी पाख अनूपम, कुसूँभी साज सजा**वै। बरसत मेघ घोर चहुँ दिस तें, लीला सकल बनावै॥ सावन घर-घर रचै हिंडोरा, तखी ललितादिक भुलावै । पचरंग वागे वसन रंग-रँग, बहु श्राभरन घरावै।। श्री ठकुरानी तीज हिंडोरा, बरसानौ मन भावै। कुंजन-कुंजन भूलि भुलावत, सरस मधुर सुर गावै।। पवित्रा एकादसि आज्ञा लै, मन में मोद बढ़ावै। ब्रह्म संबंध कियौ श्री बल्लभ, यिसरी भोग धरावै।। दैवी जीव उद्धार किये सब, पवित्रा लै पहिरावै। भयौ प्रगट मारग बल्लभ कौ, सज जन मोद बढ़ावै॥ राखी बाँधत बहिन सुभद्रा, मोतिन चौक पुरावै। तिलक करत रोरी प्रक्षत लै, श्रारति बारति भावै।। यह बिधि नित नौतम सुख मोकों, बल्लभ लाड़ लड़ावै। मै जानू कै बल्लभ जाने, कै निज जन मन भावे।। श्रित मतिमंद कर्भ जन कलि के, भिश्या जनम गमावै। 'रसिक' कहै श्री बल्लभ कृपा विन, यह फल कबहु न पावै।।

[ ५१२ ]

राग घनाश्री

पूछत जननी कहाँ तें भ्राये। भेया ! भ्राज गयौ श्री बल्लभ गृह, बहुते लाड़ लड़ाये॥ विबिध भॉति पट भूषन लै-लै, सरस सिंगार बनाये। सीस पाग सिर पेच बॉधि तहाँ, मोर चंद्रिका लाये॥ बहुत भाँति पकवान मिठाई, विजन सरस वनाये। पायस ग्रादि समींप भोग मोहि, मेरी लीला गाये।। प्रेम सहित वल्लभ मुख निरखत, ग्रार कछू न सुहाये। 'रिसक प्रीतम' जु कहत जननी सों, ग्राज ग्रधिक सुख पाये॥

नितय-लीला की सेवा-भावना-

१. मंगलाभोग-- [ ५१३ ]

प्रात समै उठीं व्रज बाला। गावित मंगल गीत रसाला॥ करि सिंगार मथन यों घोवें। दौर ठौर सब दही बिलोवें।। मथन करें मोहन जस गावें। सुमरि-सुमरि गुन मन सचु पावें।। माखन मिश्री दह्यौ मलाई। ग्रीट्यौ दूघ करूर मिलाई॥ कछुक मनोरथ कों पकवान। यार सजीवति सुंदर बाम।। नये बसन भूषन हरि लायक । लेंन चली सुंदर सुख दायक ॥ श्रित ही सुरंग खिलौना लीने। विविध मनोरथ मन में कीने ॥ यह विधि घर-घर तें सब चलीं। नँदनंदन कों देखन अलीं।। सुल सिज्या पौढ़े हरिराय। वार वारि के जसुमित माय॥ फिरि भाँकें फिरि फिरि कें ग्रावें। कमल नयन कों नाहि जगावे॥ ताहि समय श्राईं ब्रज वाला । मानों मत्तगयंद की वाला ॥ न्पुर की धुनि सुनि नदराई। चौंकि उठे तब कुँवर कन्हाई॥ निकट गई तहाँ जसुमित माई। वदन देखि कें लेत बलाई।। विथुरी अलक लटपटी पाग। पीक कपोल मुख भ्रंजन लाग॥ चंदन उर पर विन गुन माल। भूषन इत उत परम रसाल॥ यह सोभा निरखत ब्रज बाल। रसमसे नैन देखे नँदलाल॥ जसुमित धाय उछंगींह लीनों। चूमि बदन उर सीतल कीनों॥ मंगल भोग ग्रानि तब राख्यो । गिरधर लाल स्वाद सों चाख्यौ॥ माखन मिश्री मेलि चटावै। घौरी कौ पय ग्रति ही भावै॥ दिध की छींट लगीं तन सोभित। मानों उड गन ग्रंबर लोपित॥

लवटानौ मुख जसुमित देखें। अपनौ जनम सुफल करि लेखे।। रंजक जमुनाजल सों मुख घोतै। पोछि बदन ग्रंबर सों जोवे ॥ पुनि ग्रँचवाय खवावति बोरो। सकल साज करि लाई ग्रहीरी।। संगल की आरती उतारी। सोभा देखि रहीं सब नारी।। कनक पाट बैठे मन मोहन। लागि रही जसुमति स्रति गोहन।। कोऊ हरि कें तेल लगावै। परसत ग्रंग परम सुख पावै॥ म्रंग उबटनौ करें। बिबिध मनोरथ मन में धरें।। को ऊ बेनी कर में धरें। ता ऊपर पुनि कंगई करें॥ कोऊ कनक घट जल लै रहें। कोऊ पद भ्रंजलैं गहें॥ कोऊ जल सों स्नान करावै। ग्रंग बसन करि ग्रति सचुपावै।। कोऊ तनियाँ अंग पहिरावें। कोऊ सूथन सरस बनावें॥ कोऊ बागौ पटुका करें। कोऊ बहु बिधि भूषन धरें।। कोऊ कुलह सुरंग घरे सीस। पाग बधावें गोकुल ईस।। तुम तो हो बजराज लड़ैते। सब सिखयन में गुनन बड़े ते॥ मोर चंद्रिका गुंजा हार। ब्रज जन के तुस प्रान प्रधार॥ पोहोपमाल लै कंठ धरावै। संकेत बन को ठौर बतावै।। २ श्रुंगार —

रतन जिंदत मुरली कर दई। मोहन परम प्रीति सों लई।।
संमुख ग्राय रही ब्रज नारी। दर्पन देखहु कंज विहारी।।
तब ग्राई वृषभान कुमारि। छिंब पर वारों कोटिक भार।।
हठ किर हिर सिंगार करायौ। बहु बिधि भूषन बसन बनायौ॥
ग्रंजन हग केसिर की ग्राड़। सब जुबतिन में लाड़िली लाल॥
नख सिख लों सिंगार करायौ। देखि गोपाल परम सचु पायौ।।
मधु मेवा पकबान मिठाई। मुदित जसोमित गोद भराई।।
वे तो हिर मुख कमल निहारें। हिर राधा बिधु बदन उजारे॥
मानहुँ मधुप कमल रस चाख्यौ। कै विधि ग्रमृत मधु बृत भाख्यौ॥
निरिख निरिख फूली ब्रजनारी। हैसि हैसि देत परस्पर तारी॥

३. खाल---

गोपी बल्लभ भोग लै घरचौ। सो तौ युवन-युवन प्रति करचौ॥ पुरी दही संघानौ साक। माखन बूरौ बहु विधि पाक।। सब ही के मन रंजन कारन। प्रेम सहित लीनों मन भादन।। भनसा पूरन नंद - कुमार । ठाड़े हैं जसुमति के द्वार ॥ सैया मिथ-मिथ घैया प्यावै। बार-बार उर अंतर लावै।। वेनी वढ़े लाल पय पीजै। इतनौ कह्यौ हमारौ कीजै॥ धोरी कौ पय परम रसाल। सात घूंट जो पीनी लाल॥ बदन घोय बीरा जब लीनौ। तब मैया जु खिलौना दीनौ।। ठाड़ी रही रोहनी रानी। मीठी बात कहत मनमानी।। खीर सिरात स्वाद निहं ग्रावै। ग्रास एक मुख भीतर लावै॥ श्रति हित सों हरि भोजन कीनों। लालन मैया को सुख दीनों॥ खेलत फिरत सखा संग लीनें। खरिक खोर गिरि गहेंबर भीने॥ स्रति प्रवीन जसुमित के पूत। सबिहन कों मन लीनों घूत॥ चोरी करि सबिहन सुख देत। गोपिन कौ सर्वस हरि लेत।। कर संकेत बुलाई गोवी। इन तौ सब मर्यादा लोवी।। सर्वाहन की कीयों मन भाषी। ता कारन यह क्रज में ग्रायी॥ जसुमति सिखयन कों जु बुलावै। कमल नैन को कहूँ न पानै॥

#### ४. राजभोग--

देखी गोपाल कहाँ घों खेलत। कही माय बाबा तोहि बोलत॥
भोजन कों बैठे नंदराय। तुम सँग भोजन कर हूँ ग्राय॥
जब माता की जानों श्रीति। ग्राय गये गिरिघर सह मीत॥
बैठे श्राय कनक ग्रासग पर। नंदराय पकरे कर सां कर॥
कनक बरन भारी जमुना जल। भिर दीनों जसुमित मित उज्जल॥
पनवारी जो यों विस्तार। ता पर घरचौ कनक की थार॥
वेला छोटे मोटे भरे। चमचा रत्नजड़ित तहाँ घरे॥

इन्ह बुद कोन्हों का होर 1 हित हों एए को लीनो कीर 11 स्रति सुनंद दाँदर की भारता भाग परणो है जनुभाग भारता। ठाड़े मूंग झह बारि खनाई। ताले अंग कही ले आए।। मिरचन के कीने वह साम । हिन की जनुमात कीने पाल ॥ सिलरन भात शर पीरी भात । सारी मीजी नशीन की भात ॥ तीन भाँति की तुर्दे करी। पापड़ भूने विकास वर्षे॥ युरता दैगन चकता वरी। भरणो पूरण रोम हो गरी॥ करेला युरेला क्योंडा करे। गंधवा कंत्रती मित्रका घरे।। सकरकंद की मीठी साका पेठा में पिसी की पाना।। राइते कीने इकद्रस यांति। संपाते की केतिक पाँति॥ विलक्षारू कीनों जु बनाइ। जैनत हरि की गा। व नामाहा। सॉति-भाँति की भाजी करी। बहुतक भाँति फेलियम तथी॥ विजन वह विधि गिने न जाई। बार्यवार प्रशीस मार्थ ॥ 'रोटी पूरी लोटी करी। गोमी मोटी भी एं भगे।। माखन बूरी पास धरायी। धुन्तई भी सिम्प्य भी मामी।। 'सेब बहुत बूरे सों करी। सी सी जाम निकट ही गरी।। वरा मठा के सुंदर कीने। विस्कृत धात रग भी भीने।। सेया सीक् सिलिंग्न आवे । क्षमा भीनभीर भीतिर्वा माने ॥ सुरपरे घृत शों दिला भए है । भी ही जाम विकास पर हर हो। कोंड्ये। हूप-छी को वेका । भोठे बाब बन मूक फाता।। व्यापन की मीरा जु कीलो । शो धो धी प्राप्त की नी नीलो ॥ व्यरहुमा व्यक्त पाँची भेषा । यह दिवस समसीन कीनी नेमा॥ छोंडची यहा पाच भीच वायक । भी हो कहत हो जू के जाएगा।

स्रति विचित्र कुंद की माला। लै स्राई पहरौ नंदलाला*।।* कर मुरली अरु वेत गहाई। व्रज बनिता निरखें सुख पाई।। क्रारतों सब बहु विधि सों कीनो । सो तौ देख बारनों लोनो ।। जौलों हरि भोजन कर ग्रावे। तौलों सहचरी कुंज बनावें॥ भोली भरि-भरि पहोप लै ऋविं। परम प्रीति सों सेज विछावें। फूल के महल : खंभ चौबारे। फूलन के कलसा स्रति भारे।। फूलन की रौया लै रची। तिकया गेंदुवा फूलन सची।। सेज बंद फूलन के करे। रंग-रंग फूलन सों भरे॥ फूलन की चौकी लै करी। ता पर करवा कुंजा घरी।। स्रांग राग के बेला भरे। स्रिति सुगंध बेला तहँ धरे।। पुष्पमाल स्रति सुंदर करी। सो तौ प्यारी उर पर धरी।। फूलन के पंखा लै स्रावै। सो तौ कमल नैन कों भावै॥ संकल पदारथ ग्रागै धरे। बिबिध मनोरथ मन में करे॥ पौढ़े पिय प्यारी के संग । बिबिध भाँति वरषत रस रंग ।। बहुत भाँति पिय के संग खेली। रस मर्यादा सब लै पेली॥ स्रमकन सुभग ग्रंग पर ग्राई। रस भरे पौढ़े कुँवर कन्हाई॥ जाल रंध्र से सहचरी देखें। अपुनौ जनम सुफल करि लेखें।।

५. उत्यापन--

घंटा नाद भयौ चहुँ ग्रोर। संखन की धुनि भई सब ठौर।।
धुनि सुनि गोबरधन-धर जागे। मानहुँ प्रेम - सिंधु में पागे।।
काकड़ी बीज खोवा ग्रौर पना। केला ग्राम खरबूजा घना।।
कंदमूल के भाजन भरे। सो तौ कुंज सदन में घरे।।
गोप ग्रघाने सुरभी देखी। फिर कछु मन में मनसा लेखी।।
वेनु बेत लै चले कन्हाई। तब सहचरी परम सुख पाई।।
ग्रागै गोधन पाछुँ ग्वाल। मध्य बिराजत गिरधर लाल।।
गो-रज मंडित मुख पर केस। सोभित है ग्रित सुंदर भेस।।

मिन माला गुंजाफल गरे। गौरी राग बेनु में परे।। ज्ञज बिनता ग्राईं चहुँ कोद। देखत श्रीमुख भयौ प्रमोद॥ गोबिंद गोपन कों सुख दीनों। कछुक मनोरथ मन में कीनों।। किर सतकार चले ग्रागे ते। किर संकेत गहे पाछे तें॥ ग्रित बिरही सब बज की बाला। घेरि लिये तब मदन गोपाला।। ६. संध्या भोग—

संध्या भोग है ताक नाम। सो तौ लीनौ वाही ठाम।। नंद भवन में ठाड़े ग्राय। प्रमुदित भई जसोमित माय।। ७ संध्या ग्रारती—

ग्रित हित सों ग्रारती उतारी। कर में लिएँ कनक की थारी।।
भीतर भवन पधारे लाल। ग्राय जुरीं सब ब्रज की बाल।।
कोऊ बड़े सिंगार करावे। कोऊ तेल फुलेल लै ग्रावें।।
कोऊ मर्दन मज्जन करें। बिबिध मनोरथ मन में घरें।।
कोऊ जल लै स्नान करावें। ग्रंग वस्त्र किर ग्रित सचुपावें।।
कोऊ तिनयाँ ग्रंग पिहरावें। बहु बिधि भूदन दसन दनावें।।
सेली कंध बेनु कर लाये। हिर जू तर्बाह खरिक में ग्राये।।
सहज सिंगार किये ग्रित सोभित। निरखत तन-मन ग्रितसय लोभित।।
घौरी धूमिर गाय बुलाईं। कजरी पीयरी दौरी ग्राईं।
यह तौ निज भक्तन संकेत। वे सर्बाहन कों बोलें लेत।।
बिबिध भाँति हिर दोहन करें। सब भासन लै रस सों भरें॥
द. शयन—

ग्वाल भोग लीनों रस रीत। ब्रज बनिता की जानी प्रीति।। सर्बोहन कौ कीयौ मन भायौ। जा कारन यह ब्रज मैं ब्रायौ॥ जसुमति भोजन कीनों साज। बेगि ब्राइयौ मोहन ब्राज॥

जमुना जल सों भारी भरी। लै उठाय हरि पाछे बरी॥

दोउ भैया भोजन को श्रावे। जसुमित कनक थार भी लावें।। दार-भात मिरचन कौ साग । हित सों रोहिनि कीनों पाग ॥ दूध-भात ग्रति मोकूँ भावै। डबरा भरि-भरि जसुमित लावै।। यह विधि लालन भोजन कीनों। मात जसोमित कों सुख दीनों।। कर व्यारू उठे मनमोहन । लागि रही जसुमति ग्रांति गोहन॥ श्रोट्यो दूध कपूर मिलाई। बेला भरिके रोहिनि लाई॥ इच्छा भोजन करि मुख पायौ। तब पानी श्रॅचवन करवायौ।। म्रति सुगंध बीरी मुख धरी। पुष्पमाल लै श्री कंठे धरी।। करी ग्रारती श्री मुख देख्यौ। ग्रपनौ जनम मुफल कर लेख्यौ॥ रुनभुन करत भ्रँगुरिया गहै। मात जसोमति सब सुख लहै।। मुखं सज्या पौढ़े हरिराय । चॉपत चरन जसोदा माय ॥ भॉति-भॉति की कहानी कहै। हरि हुंकारी फिर-फिर लहै॥ निस लीला कह्यौ कैसें कहें। सो तौ निज जन मन में लहें।। नंद भवन की लीला कहें। यानुस देह घरी सुख लहें।। श्री गिरवरधर की लीला गावे । 'रसिक' चरन कमल रज पावें ॥

द्स उल्लास-

प्रथम उल्लास— [ ५१४ ]

— चौपाई

श्री पुरुषोत्तमजू कों करों प्रनाऊँ। इनकौ उल्लास परम रुचि गाऊँ।।
श्री बल्लभ कृपा श्रनुग्रह करहीं। मो मतहीन सारद सुद्ध घरहीं।।
एक समै प्रभु श्रति उल्लासा। देख रूप नख चंद्र प्रकासा।।
सौरभ गंध तुलसि दल श्रायौ। इच्छा रमन द्वै रूप मन भायौं।।

छंद--इच्छा भई द्वै रूप की, तब कोटि मनमथ मोहहीं।
ग्रकल कला सौंदर्ज सीमा, बाम भाग जु सोहहीं॥
देख प्रभु सो रूप ग्रदभुत, रसन चित्त बिचारियौ।
दिच्छन भाग जु ग्रौर ललना, रस में रस निरद्यारियौ।।

जुर्गल रस को रस बढ़ावन, अध्य रूप प्रकासही। ग्रिधक बढ़ती घाट ग्राव, घाट बढ़ती जाइ सही॥ साम दाम जु भेद इनके, मध्य को ग्रिधकार है। यह उल्लासनि रास रसमय, 'रसिक' अन निरधार है।

द्वितीय उल्लास-

[ 484 ]

---चौपाई

स्व इच्छा के महल बनाये। उनकी सोभा बरनी न जाये।। वाके गुन नहीं होत हैं न्यारे। इक-इक महल छै ऋतु अनुसारे॥ रतन जटित के छज्जे तिबारी। हाटिक स्फटिक की फुलबारी।।

छद—फूले तरु बेली लता द्रुम, निबिड़ कुंजन रच पची।
हंस कोकिल कीर कल रव, पॉति बक दल ग्रित मवी।।
बहित मंद सुगंध सीतल, मोर कुहुँ कन ग्रित बनी।
रटत पिउ-पिउ सुखद चातक, चकीर चंदा चक्षुनी।।
चकवा रु चकई तीर सरिता, नीर जहाँ भरना भरै।
श्रीपति की सदन सोभा, कौन कछु सरबर करें॥
निज धाम सो गोलोक कहियत, गाय बछरा ग्रित घने।
होत सब्द जु सथन कौ, उल्लास 'रसिक' जु सन गने।।

नृतीय उल्लास— [ ४१६ ] — चीपाई सखी जूथ को है विस्तारां। कछु गिनती निंह आवै पारा॥ मेघ बुंद ग्रह रिव की किरनी। श्री पुरुषोत्तम लीला दरनी॥ सेस महेस न ध्यान समाधा। कवि जन रंक कहा कर साधा॥ जूथ मुखी की संख्या करहीं। तुच्छ बुद्धि कैसे खित धरहीं॥ छद-धरों कैसे जित में करि, थकी बानी जात है। लीला ग्राप्राकृत प्राकृत चातक, घन न चीच समात है॥ कोटि साढ़े तीन खुखिया, पुरुसोत्तम निज दास है। ग्रीर की को गिनै संख्या, चरन रज की ग्रास है।।

चरन की भंकार सिखयन, घोष सन्द जु गाजही। चलत अति उत्साह सिखगन, रसन सिरता आजही। पुरुसोत्तम उत्लास को कहूँ, वेद पार न पावही। मूढ़ कैसे चित्त लावै, 'रिसक' मन न समावही।

चतुर्यं उल्लास— [ ४१७ ] —चीपाई

वाम भाग सिंगार वलानों। इक रसना मुख कहत न श्रानों॥ उनके वसन नीलांवर सारी। स्याम कंचुकी लाल किनारी॥ छद-स्याम कंचुकी लाल लैहेंगा, फोंदना मखतूल है।

सूच्छम कटि पै फबी नीबी, किंकिनी बहुमूल है।। देख रूप स्वरूप सुंदर, रमा कोटिक वारिये। श्री पुरुसोत्तम उल्लास को रस, 'रिसक' चित्त विचारिये॥

पंचम उल्लास— [ ५१८ ] — चीपाई केसर श्राड़ सु भाल मनोहर। मुक्ता विंदु वीच मनु सिंस कर॥ नैन विसाल श्रकुटि मिंस विंद। वदन कमल के ढिंग श्रिल फंद॥ स्रवन तरकली मिंन की जोति। वैनी जटित जंगाली पोत॥ द्वै तिन पंचलरी मिंन मुक्ता। रतन जटित नग हारन जुक्ता॥

छंद—रतन पदक सुनहरी चोकी, भीर भूषन फिव रही।
केस के विच सिनन मुक्ता, बीच भूमक सों गुही।।
वाजूबंद जराव फुंदना, पाँति चुरियन की बनी।
नासा बेसर बलय कंकन, मुद्रिका दरपन ग्रनी।।
जेहर-तेहर पायल ग्रनवर, बिछुग्रा महाबर छिव किये।
हस्त महेदी मुकुर दीन्हे, चंद्र नख लिख सिस जिये॥
नख सिखन सिगार कहाँ लों, कहूँ मित थिक जात है।
श्री पुरुषोत्तम उल्लास की रस, 'रसिक' मन ललचात है।।

षष्ठ उल्लास-

[ 388 ]

--वीपाई

नित्य लीला में प्रभु विराजे। ज्यों जलधार न टूट समाजे॥ ज्यों सरिता प्रवाह नहीं थामे। श्रविच्छित्र धारा तट ग्रावे॥ कबहुक नृत्य करत कल गानै। कबहुक भक्त करत सनमानै॥ कबहुक रास क्रीड़ा उद्योती। कबहुक जल क्रीड़ा जु कपोती॥

छंद-पोत में हरि जूथ बैठे, केवट श्रापु कहावही। चलत इत जत बिहँसि मुख, प्यारीहि पिय जु रिक्तावही।। प्यारी कौ मुख देखें बिना प्रभु, श्रीर कछु न सुहात ही। चंद निरिख चकोर ज्यों, नहीं नैन पलक समातही।। कबहुक नव रितु सरद कौ, जस-गान ललना स्वर भरै। परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप मोहन, सकल कारज अनुसरै।। कबहुक निज तांबूल श्री मुख, भक्त मुख में मेलही। श्री पुरुषोक्तम उल्लास कौ रस, 'रसिक' रसमय भेलही॥

सप्तम उल्लास-

[ 420 ]

---चौपाई

जोग सिक्त स्रावरन जु करहीं। जन भीतर लीला सब धरहीं।। गोलाकृति ज्यों रिव की जोति। त्यों माया के तेज उदोत।। छंद-तेज पुंज सो जानिकै, निराकार मत कों स्रनुसरै।

माया संगी जीव दुर्मति, भरम भूलौ पिव मरै ॥ जानै नहीं जो ईस ब्रह्मा, वेद मुख नित गावहीं। श्री पुरुसोत्तम उल्लास रस तजि, गिंगतान द को ध्यावहीं॥

ग्रष्टम उल्लास---

ि ४२१ ]

-- चौपाई

परमानंद उल्लास बढ्घी जब। जस बंदीजन गान करें सब।। रुचि उपजी हरि जू कों भाषी। निकसी ऋचा रूप मुख श्रायी॥

छंद-निकसीं ऋचा जु स्वरूप श्री युख, सजस गान सुनावहीं।
श्राप सुनियत मगन है कै, माँगी वर जु दिवादहीं।।
तव कही बर जो दैन चाही, लीला ऋनुसव सुख गहों।
श्री पुरुषोत्तम उल्लास कौ रस,'रिसक' मन चाहन लहों।।

नवा उल्लास— [ ५२२ ] —चीपाई

वाकों हुँ सि प्रभु जू वर दीनो । मेरो ही ब्रज मोहि रस भीनो ।। हार प्रगट तुमरे रस मानों । पाछे तें मोहि ग्राधो जानों ।। छंद-जानों जु ग्रायो सोहि कों, लीला ये सुख देनी चहों ।

यमुना वृंदावन श्री गोवरधन, रस सरस हों नित रहों ।। श्रीर सखी षट दस हजारे, वाफों वर दीन्हीं जबे । वेह प्रगट जु होंइगी तब, तुम उत्तिंह सुख देही सबै ॥ कल्प सारस्वत बज की लीला, पंछी गन करी श्रास है । ताही देवी सृष्टि 'रिसकन', श्री पुरुषेत्सम उल्लास है ॥

द्रश्चम उल्लास— [ ५२३ ] — चौपाई दैवी सृष्टि उद्धारन कारन। श्री वल्लभ प्रिय मुखी सुधारन।। बलीस लक्ष जीव की गिनतो। लीला रस तें भक्त प्रतीती।। हत चिता करि तपत बुक्षावन। श्राज्ञा भई वल्लभ मन भावन।।

छद-प्राज्ञा भई बल्लीह, ब्रह्म संबंध तुम जु करावह । सकल गुल्कृत दूरि करि, सेवा प्रयत्न जतावह ॥ श्री पोत्रर्थन गिरि कंदरा में, देवदम्न कहावहीं । ग्रापु सेवा करि कराग्री, प्रगट लीला दिखावहीं ॥ पित्र्यामाल उर धारि बस करि, जीव लक्ष बित्तस वरे । गिरिराज घर कौ रूप पीयुष, पियत नैना दुख हरे ॥ श्री गोवरघनघर की यह लीला, हृदय मेरे रिम रहा । श्री पुरुषोत्ताम उल्लास को रस, 'रिसक' जन मिलि नित कहाँ ॥

# ंश्री बह्ममाचार्य जी की जन्म-प्रधाई—

[ ४२४ ]

राग देवगधार

भूतल महा महोन्छव छाज।
श्री लल्लभन घर प्रगट भए हैं, श्री बल्लभ सहाराज।।
श्राज्ञा वई दय करि श्री हरि, पृष्टि प्रगटिवे काज।
किल में जनम उवारची तत छिन, बूढ़त बेद जहाज।।
श्रानंद सूरित निरखत नैनन, फूले मक्त समाज।
नाचत गायत विवस भए सब, छोड़ि लोक कुल लाज।।
घर-घर मंगल बजत दधाई, सजत नये सब माज।
मगन भये सो गिनत नकाहू, तीन लोक पर गाज।।
लीला सिंघु महारस उमगत, बॅधी प्रेम की पाज।
'रिसकन' के सिर सदा बिराजो, श्री बल्लम सिरताजा।

[ x<sub>2</sub>x ]

राग कान्हरी

श्री लख्यान गृह ढोटा जायौ, घर-घर बजत बवाई।
माधौ मास, कृष्ण पक्ष सुभ दिन, एलंमा सुखदाई।।
घर-घर बंदनमाल साथिए,घर-घर मोतिन चौक पुराई।
घर-घर ते नर-नारी गादत, लागत खरी सुहाई।।
घर-घर ते सब माँगत बंदी, भीर भई ग्रांत सोभा छाई।
ज्यति-जयित जय सब्द उच्चारै, दास 'रिसक' बिल जाई।।

[॰ ५२६ ]

राग सारग

किल में जीवन-बल्लभ प्रगटे।
गित न हुती जे कहुँ अधमन की, अब सब पाप कटे।।
करी जु कृपा धरि कै कर मस्तक, कीने अपुने दाल।
अस दयाल पूरन पुरुषोत्तम, दास 'रिसक' भली आस।।

#### [ ४२७ ]

राग सारंग

श्री बल्लभ श्री लछमन गृह, प्रगट भये हैं माई। काहे कों सोच करित, कर में निधि पाई॥ क्रज जन को रित मूरित, दई है दिखाई। दैवी सृष्टि श्रपनी करि, श्रमुर दल बचाई॥ लीला सब प्रगट करी, सेबकन बताई। हिर सों हठ भागवत की, टीका प्रगटाई॥ भागन के पूरे तें, जिन कीरित गाई। 'रिसक' सदा लछमन सुत, सेवौ सुखदाई॥

[ ५२८ ]

राग गौरी

तैलंग-कुल-दीपक प्रगटे, श्री बल्लभ महाराज। श्राज्ञा दई कृपा करि श्री हरि, पुष्टि प्रगटिवे,काज॥ मुख मूरति प्रगट जब कीनी, निज जन भक्त समाज। 'रिसक सिरोमनि' श्री बल्लभ प्रभु, तीन लोक पर गाज॥

्रिश्ह ]

राग सारंग

श्री बल्लभ ग्रवती में प्रगटे, निज जन कृपा निधान री। प्रभु संबंध कर दैहैं हढ़ करि, यहि निहचै जिय जान री।। नंद नँदन सों नॉहीं ग्रंतर, निस-बासर करि ज्ञान री।। 'रिसक' कहित लीला दरसै है, यह ठान्यों है ठान री।।

[ ५३० ]

राग सारंग

स्राज भलौ दिन है री माई, प्रगटे श्री बल्लभ जगभूप । लछमन गृह स्रति होत बधाई,मंगल गावत नारि स्रनूप।। दान देत मन भायौ लछमन, स्रधिक दयाल स्वरूप । 'रसिकन' के प्रभु बल्लभ भुवपर,स्राये भाग्यन निज जन यूप।। [ ४३१ ]

राग देवगंधार

भयौ यह श्री बल्लभ ग्रवतार। प्राची दिस तें चंद्रमा उदयौ, लछमन भूप कुमार। श्री भागवत गूढ रस प्रगटन, कारन कियौ बिचार। श्राज्ञा दई निज यज्ञ पुरुष कों, तातें वह श्रनुहार ॥ हरि लीलामृत सिंघु संपूरित, भक्त हेत बिस्तार। श्री गोपी जन बल्लभ बल्लभ, करत जु नित्य बिहार ।। ब्रजपति पद सेवन कारन निज, मारग कियौ प्रचार। जिहि श्रनुसरत जीव कछु श्ररपत, कमल बदन स्वीकार।। बाजे बाजत बीन दुंदुभी, भाँभ मृदंग श्रौर तार। नाचत गावत प्रेम मंगन मन, निज जन ,ठाड़े द्वार ॥ जननी मुदित उछंग लिएँ सुत, मुख लिख बारंबार। म्रति सुख पावत हियौ सिरावत, बड़भागन जु उदार ॥ श्री लछमन नव बधू स्वजन, ।पहिराये सब परिवार। भू-देवन कों दिये दान बहु, निगम बिहित अनुसार ।। जाके गुन गन सेस सहस मुख, कहत न भ्राव पार। यह फल देहु सदा 'रसिकन' कों, श्री बल्लभ जग - उद्घार ॥

[ ४३२ ]

राग देवगधार

भाग्यन बल्लभ भूतल ग्राये।
करि करुना लछमन घर किल में, ज़जपित प्रगट कराये।।
चिता तजौ भजौ इनके पद, महा पदारथ पाये।
दास जनन के सकल मनोरथ, पूरेंगे मन भाये।।
साधन करि जिन देह दुखावौ, ये फल रूप बताये।
रहौ सरिन परि हढ़ मन करि सब, ग्रब ग्रानंद बधाये।।
तन-मन-धन न्यौछावर इन पर क्यों नहीं देहु ग्रोढ़ाये।
'रिसकदास' बड़भागों जे, ते श्री बल्लभ गुन गाये॥

[ ४३३ ]

राग कान्हरी

प्रगटे पुष्टि महा रस दैन।
श्री बल्लभ हरि भाव श्रीम्न मुख, रूप सर्मापत लैन ॥
तित्य संबंध कराय भाव दै, विरह अलौकिक वैन।
यह प्रागट्य जु रहत हुदै में, तीन लोक में किये अभैन॥
रिखए ध्यान सदा इनके पद, पातक कोऊ लगै न।
'रिलक' यहै निरधार निगम मत, साधन श्रीर न है न।।

[ ५३४ ]

राग देवगंधार

भाग्यन श्री बल्लभ जनम भयौ।

सुद्ध बैसाख कृष्ण एकादसी, पूरन विघु उदयौ।।
संतन मन माया मत कौ, ग्रित गहवर तिमिर गयौ।
रस स्वरूप ख़ज सूप मुवन कौ, रूप प्रकास दयौ।।
सेवक नैन चकोर सदामृत, दरसन रस ग्रन्थयौ।
भाजन किरन किर पृष्टि भक्ति रस, सब जग माँहि छुयौ॥
भाव रूप को भाव रूप ही, भजन पंथ जतयौ।
सबै, सिराबहु नैन श्रापुने, दुरलभ पाइ लयौ।।
रस सिगार एक बुध बोधक, विरह ताप नसयौ।
'रसिकन' के यन बसौ कलानिधि, प्रभु ग्रानंद ययौ॥

[ 484 ]

राग सारंग

प्रगटे श्री बल्लभ सुखदाई ।

फूले डोलत जन सब मन में, श्रित दुरलभ निधि पाई ॥

घर घर मंगल होत जहाँ तहाँ, द्युति बाढ़ी ग्रिति भाई ।

माधी मास कृष्ण एकादशी, सुभ दिन प्रगटे श्राई ॥

यन पुष्य है ये सुत तिहारी, द्विजन सबके हेत सुनाई ।

जुग जुग राज करी भक्तन शृह, 'दास रिसक' विल जाई ॥

( ४३६ )

राग कान्हरौ

ग्राज प्रगट भये श्री बल्लभ राज । मुत मुख निरखत ग्रति मनही मन, फूले श्रीलक्ष्मन भट द्विजराज ॥ मंगल कनक कलस धरि नारी, लाई सब मंगल कौ साज। देत दान कंचन मिन मानिक, पूरे सव के मन के साज। नाचत गावत करन कुलाहल, गिनत नहीं मन राजा-राय। श्री ब्रजपति प्रिय सदा बिराजौ,

'दास रसिक' तहाँ बलि-बलि जाय॥

५३७ ] राग म्रासावरी

दिनमनि श्री बल्लभ उदयौँ। श्रुति पथ कियौ प्रकास अविन तल, माया तिमिर गयौ।। विंदुष वृंद उड़गन हो देखियत, त्रसित उलूक भयौ। रास रसिक लीलामृत सागर, ऋापु दिखाय दयौ।। करि करुना निज जन उद्धारन, भिक्त नैम जु लियौ। श्रनल कृपा तें मधुकर 'हरिजन', वह मधुपान कियौ॥

[ ४३८ ]

राग नट

सब मिल गावो गीत बधाई । श्री लछमन गृह प्रगट भये हैं, श्री बल्लभ सुखदाई।। उबरे भाग सकल भक्तन के, पुष्टि भक्ति प्रगटाई। जसुमित सुत निज सुख दैवे कों, मुख मूरित प्रगटाई।। श्रति सुंदर बिधु बदन बिलोकत, सकल सोक बिनसाई। कहत फिरत सर्बाहन सों फूले, भ्रानंद उर न समाई॥ श्रर्थ भागवत प्रगट करन कों, भागनि दई है दिखाई। भई न कबहु होइ नहीं ऐसी, जैसी श्रव निधि पाई।। सदा बिराजो सीस हमारे, यह मूरित मन भाई। चरन रेनु सेवक कौ सेवक, 'दास रसिक' बलि जाई।।

#### [ 35% ]

राग सारंग

रित पथ प्रगट करन कों प्रगटे, करुनानिधि श्री बल्लभ सूतल । हुलसे सकल दैवीजन के मन, साधन बिन हम पावहिंगे फल ।! माया मत को तिमिर नसायों, पंथ दिखायों वेद बचन बल । इहि मारग जे हढ़ तिन्हकों हरि, मेलत मुख फल पत्र कुसुम जल ।! सींचत बचन सुधा करि सेवक, मारग रिपु दाहे बचनानल । सेवा रस सागर प्रगटायों, बदन श्रनल तें श्रितसे सीतल ।। उपजत ताप छिनक सानिधि में, देत बिरह श्रानंद रस केवल । देखों संत विचार चारु चित, ये गोकुलपित हैं यहि निश्चल ॥ दे चरनोदक दोस निवारे, सूबे किये काल किल के खल । 'रिसक' भजत नित श्री बल्लभ पद,

ते वड़ भागि सदा मन निरमल ॥

#### [ 480 ]

राग सारंग

सहेली श्राज मंगल हो महा मंगल, प्रगट भये प्रभु बल्लभ राई । चलो हो वधावन सब मिलि जैये,

श्री लक्ष्मन गृह मंगल ग्राज वधाई।।
नाचत गावत करत कुलाहल, ग्रानंद उर न समाई।
प्रेम मगन तन की सुधि भूली, देत दान कंदन वारत न ग्रघाई।।
ग्राईं सब मिल करत वधाई, भीतर लई बुलाई।
ग्राग्रो किह किह ग्रासन दीन्हे, ग्रित सनमान कराई॥
घर-घर वाँधी बंदनमाला, चंदन भवन लिपाई।
मोतिन चौक पुराये बहुविधि, चित्र विचित्र सोभा कही न जाई॥
देत ग्रासीस द्विजवर मंत्रन पिढ़, जय-जय सद्द सुनाई।
सदा विराजो श्री बल्लभ प्रभु, दास 'रिसक' बिल जाई॥

[ 488 ]

राग विलावल

भुंडन गावत हैं ब्रज-नारी।
नव सत साज सिंगार कनक तन, पहेरें भूमक सारी।।
कवन थार लिएँ जु कमल कर, मंगल साज सँवारी।
दिध ग्रक्षत ग्रह श्रीकल कुंकुम, दूब कुसुम माला री।।
नाचत गावत करत कुलाहल, उठीं देत कर तारी।
श्री लक्ष्मन गृह खेल मच्यौ है, भीर भई ग्रिति भारी॥
घर-घर बाँधी बंदनमाला, मंगल कलस धुजा री।
श्री बल्लभ मुख कमल निरख छिब, 'दास रिसक' बिलहारी॥

श्री बल्लभाचार्य जी का पलना---

[ ४४२ ]

राग विहाग

[ xxx ]

राग भ्रडानौ

श्री बल्लभ भूलत सुरंग हिंडोरे।
मिनिय खंभ मयार मनोहर, मरुवा रिचत हंस सुक मोरे॥
पटुली परम रसाल पाँच बिच, दाँड़ी दामिनि चमकत चहुँ श्रोरे।
कंचन कलस धुजा ता ऊपर, सुख सागर की उठत हिलोरे॥
भोटा देत सकल तरुनी गन, निरिख-निरिख डारत तृन तोरे।
कहै 'हरिदास' देख बल्लभ वर, यह छिब बसौ सदा मन मोरे॥

[ ४४४ ]

राग ग्रासावरी

मात इलंमा श्री बल्लभ लाडिलौ लड़ावै। रतन जिंदत पौढ़ाय पालने, प्रेम नेह हुलरावै।। चरन कमल भक्तन लिख, देत ग्रानँद रस हेत। पलना भूलै मुग्ध ह्वैंकै, श्री भागवत प्रगट रस निज जन देत।। कोमल चरन कमल ठुमकत गित,

श्री लक्ष्मन भट श्री वल्लभ को निरिख-निरिख छिब स्रावेस। 'रिसक दास' बल्लभ रस निरखत, श्री वृंदावन भूमि प्रवेस॥

श्री बल्लभाचार्य जी का आश्रय-

[ ५८५ ]

राग सारंग

जो श्री बल्लभ चरन गहैं।
तो मन वृथा करत क्यों चिता, हिर हिय ग्राय रहे।।
जनम-जनम के कोटिक पातक, छिनही मॉभ दहै।
साधन जिन साधौ कोऊ कछु, सब सुख सुगम लहै॥
कोटि करत ग्रपराध छिमा हिर, सदा नेह निबहै।
जिन संदेह करौ कोऊ जन, कर्त्नासिधु कहै।।
ग्रबलौं बिनु सेवें श्री बल्लभ, भव-दुख बहुत सहै।
'रिसक' महानिधि पायि ग्रोर फल, मन-बच-क्रम न चहैं।।

[ ५४६ ]

राग ईमन

श्री बल्लभ के चरन सरन गिह, वयों न रहै मन में निस्वय घर। बिन साधन ही ग्राय रहैगे, हिएँ जसोवा-सुत करुनाकर।। काहे कों अटकत डोलत है, क्यों न रहै ग्रित ग्रानंद सों भर। 'रिसक' विस्वास ग्रास फल की किर, ग्रनायास भवसागर कों तर।।

### [ p/X/g ]

राम सारंग

श्री बल्लभ की हाँ बलिहारी। बचनामृत सींचत सीतल करि, शंतरगत दुख हारी॥ नव निकुंज मंदिर की लीला, नित प्रति गव सु विहारी।। 'रसिक' झास मन की मम पूरी, बासी हो सु तिहारी॥

#### [ KRE ]

ए। मार्म

श्री बल्लभ कौ नाम लेत, भी बल्लभ की ध्यान षरत,

श्री बल्लभ श्री बल्लभ श्री बल्लभ गुन गाडाँ।

बल्लभ के लेत नाम, पूरन हैं सकल काम,

श्री बल्लभ श्री बल्लभ रटत रहीं ग्रनल पद निभागः ॥ श्री बल्लभ महा ग्रति उदार, बल्लभ गृह मम वेत वान,

इन्हैं छाँड़ि श्रौरत ध्यावें सोई श्रति सभागे । 'रसिकराय' विनती कीन्हीं 'रसिक बास' छाप बीग्ीं,

श्री बल्लभ रटत हिएँ श्रीर पंष त्यामे ॥

### र ४४६

भाग विद्या

श्री बल्लभ कहत कहा तेरी जाइ।
पूरन पुरुषोत्तम तातें पाइयत, श्रीर नाहि जपाइ।।
भक्त मारग महा निरमल, देखी जीग पुराइ।
श्राइ चरनन धाइ परते, लिएँ मन चित लाइ॥
हस्त कमलन सीस धर कछ, कछो स्रवन गुनाइ।
श्रभ देकर दान हीरा, गिरिधरन वियो गाहाइ।
भए मनोरथ पूरन सब के, प्रानपित जीय भाइ।

, [ ५५० ]

राग विहाग

श्री बल्लभ तुम सरनागित ग्रायो ।
सब दुख दूर गये तुम देखत, सुख की पार न पायो ।।
ग्राज्ञा तें गोबरधनधर की, ब्रह्म-संबंध करायो ।
लीला-ग्रिखल प्रगट दिखराई, सेवा सुखींह बतायो ।।
श्री भागवत सुधा रस मिथ कै, ग्रपनो पंथ जतायो ।
ऐसे उग्र श्री लछमन-नंदन, 'रिसकन' के मन भायो ।।

[ ५५१ ] राग केदारी

श्री बल्लभ दरस दियौ ग्राई।
तजौं साधन, चरन सीतल, भजौं काहे न जाई।।
सदा सुमिरौं मदनमूरित, देहुँ दु:ख बहाई।
नयन सीतल करहुँ मुख बिधु, ग्रमृत रस ग्रँचवाई।।
स्रवन पावन करौं निस-दिन, सुजस गीत सुनाई।
महा रस किन भरौं रसना, ग्रमित गुन गन गाई।।
करि कृतारथ करौं ग्रपुने, कमल पद परसाई।
करत सेवा फिरौ मंदिर, चरन जुग गित पाई॥
लेहुँ नासा बास माला, पगन सीस नवाई।
निरिष छिब मुख हुलिस फिरि-फिरि,

'रसिक' बलि-बलि जाई॥

[ ४४२ ]

राग केदारी

श्री बल्लभ नाम रटौं रसना नित, रही सुमिरत हिय ब्राठौ जाम। देखौं नयन सदा सुंदरता, स्रवन सुनौं कीरति गुन ग्राम। पुहुप प्रसाद सुवास नासिका, लेहुँ उगार बदन रस धाम। सेवा करहुँ चरन कर दोऊन, बार-बार सिर करौं प्रनाम। दुख संसार छुड़ावन सुख-निधि, श्रानंद रूप भक्त विस्राम। 'रिसक-सिरोमनि' दीन जानिकै, सीस बिराजौ पूरन काम॥

### [ ५५३ ]

राग सारंग

श्री बल्लभ मुख कमल की, हौं बलि-बलि जाऊँ। सोभा निधि निरिख-निरिख, नैन जुग सिराऊँ॥ करुनाकर चितवत इत, तब हों ढिंग आऊँ। चरन-कमल जुगल परिस, मन में सचु पाऊँ॥ **अपुनौ करि बोलत जब, तब न कहुँ समाऊँ।** ब्रानंद निधि उमंगि हिएँ, गुन गन हो गाऊँ॥ सेवों निस दिवस चरन, ग्रौर फल भुलाऊँ। चरन रेनु कंठ भाल, नैन उर लगाऊँ॥ रूप-सुधा अचवत हग, नैक निहि अघाऊँ। 'रिसक' सुखद बल्लभ कौ, दास नित कहाऊँ ॥

### [ ४४४ ] राग विहाग

श्री बल्लभ महा सिंघु समान । सदा सेवत होत सबकों, ग्रभय पद की दान ॥ कृपा जल भरपूरि रह्यौ जहाँ, उठत भाव तरंग। रतन चौदह सब पदारथ, भक्ति दस विधि संग।। पुष्टि मारग बड़ी नौका, चलत बिना प्रयास । हिंग न ब्रावै बुद्धि ब्रासुरि, मकर मीन निरास।। सेतु बाँध्यौ जहाँ, प्रगट सुत बिट्टलेस कृपाल । भयौ मारग सुगम सबकों, चलत न नैक न ग्राल ।। पुष्टि रसमय सुधा प्रगटी, दई सुरन निज दास । असुर बंचे मनुज माया, मोहे मुख मृदु हास।। छाँड़ि सागर कौन मूरख, भजै छिल्लर नीर। 'रसिक' मन तें मिटी श्रविद्या, परिस चरन समीर ।। [ ५५५ ]

राग विलावल

श्री बल्लभ मोहि लेहु उबारि ।

या संसार श्रनल के जर ते, श्री मुख श्रनल बिचारि ॥

बिसम विषय जल में बूढ़त हों, कर गिह लेहु उछारि ।

लगी डािकनी बड़ी श्रविद्या, को सकै तािह उतािर ॥

भूत लग्यौ श्रभिमान महा दुख, डारत देह पजािर ।

श्रसत संग मिलि भजन ज्ञान सब, तन तें खायौ भािर ॥

काम क्रोध श्रित लोभ मोह मिलि, छीिन लियौ तन मारि ।

बुद्धि रतन कर हू तें लीन्ही, दुरमित मनिह बिगािर ॥

छिन-छिन पीड़त बिरह रावरौ, हिरदौ दाह बिडािर ।

क्यों हू करि काटत हो कालिंह, रूप गुनन उर घारि ॥

कहाँ कहाँ लों श्रपुने मन की, सबरी बात उघारि ।

'रिसक' जु बिनती करै, मािनयै श्रपनी श्रोर निहािर ॥

**५५६** ]

राग कान्हरी

श्री बल्लभ मधुराकृति मेरे।
सदा बसौ मन यह जीवन धन, निज जन सों जु कहत हों टेरे।
मधुर बदन श्रह मधुर नयन जुग, मधुर भौंह श्रलकन की पाँति।
मधुर भाल बिच तिलक मधुर श्रित, मधुर नासिका कही न जाति॥
श्रधर मधुर रसरूप मधुर छिब, मधुर-मधुर दोऊ लिलत कपोल।
स्रवन मधुर कुंडल की भलकन, मधुर मकर मानों करत कलोल॥
मधुर कटाच्छ कृपा रस पूरन, मधुर मनोहर बचन बिकास।
मधुर उगार देत दासन कों, मधुर बिराजत मुख मृदु हास।
मधुर कंठ श्राभूषन भूषित, मधुर उरस्थल रूप समाज।
श्रिति बिसाल जानू श्रबलंवित, मधुर बाहु परिरंभन काज।
मधुर बक्र किट मधुर जंघ जुग, मधुर चरन गित सब सुख रास।
मधुर चरन की रेनु निरंतर, जनम-जनम माँगत 'हरिदास'।

### ि ७५५

राग विहाग

श्री बल्लभ लीजै मोहि उबारी । या कलिकाल कराल बिषम तें, लागत है डर भारी।। तृष्ना तरंग उठत भव सागर, डारत कितै उछारी। कर्म भँवर मद मत्सर मोकों, दाबैं देत पतारी।। काम-क्रोध श्रौर लोभ-मोह, जल-जंतु रहे मुख फारी। चरनांबुज नौका नहीं सूभत, बीच ग्रविद्या पहारी।। कही कहाँ लगि करौं बीनती, विधि न जाय बिस्तारी । चरन रैनु सेवक कौ सेवक, कहत है 'रसिक' पुकारी ।।

[ ५५८ ] राग विलावल

श्री बल्लभ प्रभु के ग्रासरे, दयों न रहै परि। काहे कों दुख देत है, तन कों साधन करि।। यह मन में निश्चय कियी, पोथी पढ़ि श्राखरि। चरन कमल इनके भजी, हढ़ भाव हिएँ धरि।। कृपा बिना कोऊ नहीं गयौ, भव-सागर उत्तरि। बिन बिस्वास फल ग्रास तें, मरै काहे तू डिर ॥ श्रमुभव करि राखी हुती, थिति रही मन भरि। 'रसिक' देत सिख आप, आनंदनिधि अनुसरि ॥

[ ४५६ ] राग मारू

श्री बल्लभ प्रभु श्रपुनौ दास जिन विसारौ। करना करि कबहु एक, मेरी दिसि निहारौ॥ हम तौ ग्रपराध भरे, दास जिन विचारी। चरन कमल बाँघे हम, छाँड़ि जिन बिडारी।। भ्रम कौन सीं पुकारों । कहवाये तेरे

अध्यह पद अपूर्ण

#### [ ४६० ]

राग सारंग

श्री बल्लभ पद कमल के बल, काहू मन न ग्रानों हों। श्री लछमन मृत गुनिधि तिज, ग्रन्य देव न जानों हों। जो ग्रनन्य सेवक जन, तिन्हहु न पहिचानों हों। तन मन धन जीवन दें, बल्लभ कर बिकानों हों। ग्रब तो गित ग्रीर नॉहि, चरन ही लिपटानों हों। ग्रिमरत संसार ग्रनल, हिए में बुभानों हों। श्री बल्लभ बचनामृत, तिज न ग्रीर मानों हों। ता सम निंह कोड प्रमान, लोक बेद जानों हों। करना रस उन्मद मन, गिनों न राव रानों हों। 'रसनिधि' श्री बल्लभ सम, नॉहिन जगत छानों हों।

५६१ ]

राग ईमन

श्री बल्लभ प्रभु स्रति दयाल, दीजै दरसन कृपाल,

दीन जान कीज ग्रपुनी, दोव जिन विचारी ।

हो तो अपराध भर्चो, धर्म सबै परि हर्चौ,

कीनों न कछु भली काज, जाहि चित्त धारी ।। दूरि परें पल-पल दुख, पावत हों प्राननाथ,

तुमही ते होइहै प्रभु, 'रसिक' की निवारौ ॥

[ ४६२ ]

राग सारग

श्री बल्लभ श्री बल्लभ, प्रभु मेरे स्वामी।
भूलि ग्रब न करहु कोऊ, मर्नाह ग्रन्य गामी।
सरन परि कृतारथ भए, काम रहित कामी।
सर्बाहन के ग्रंतर की, जानें श्रंतरजामी।।
ग्रांत उदार देत भक्ति, मुक्ति हू ग्रिभरामी।
'रसिकन' रस तिन्हके, श्री बल्लभ प्रनामी॥

ह्या भेरव [ प्रद्व ] । नाम लेत मन ग्रति स्चु पाऊँ॥ आ अल्लम के नाम विकाऊ। श्रीर न काहू मन में लाऊँ। श्री बल्लभ तिज अनत न जाऊँ। चरन सरोज मूल घर छाऊँ॥ श्री बल्लभ ही के गुन् गाऊँ। ह्वप निर्दाख निज नैन ग्राघाऊँ। श्री बल्लभ के मन जो आर्क । आनंद फूल्यों उर न समार्क ॥ श्री बल्लम कों जो हों पाऊँ। जसुमित सुत कों लाड़ लड़ाऊँ। श्री बल्लभ की सरन रहाऊँ। मुक्ति महासुख हू विसराऊँ॥ श्री बल्लभ को दास कहाऊँ। 'र्शसक' सदा यह तम निभाऊँ॥ राग विहाग

जनती उदर ग्राधि कहा कीन्ही, जनम श्रकारथ मान्यो ॥ जिन्ह श्री बल्लभ ह्प न जान्यौ । सकल वेद विधि सकल धर्म निधि, करत जो वेद बखात्यों। कहा भयों जो सकल साख पट्ट्यों, नाहक फाटों पान्यों।। क्रहा भयों जो सकल साख पट्ट्यों, नाहक फाटों पान्यों।। क्रिशान रूप प्रभु सकल सिरोमनि, देत ग्रभय पद दान्यों। 'रसिक प्रीतम' के चरन भजत जे, ते सकल पदारथ जात्यों ॥

### [ ४६६ ]

राग कान्हरी

जप तप तीरथ नैम घरम वृत,

मेरें श्री बल्लभ प्रभु जी कौ नाम ।
सुिकरों मन, रसना श्रहानिस रटौं,

दुरित कटें सुधरें सब काम ।।
हुदै बसैं जसुदा-सुत के पद, लीला सहित सदा सुखधाम ।

हृद बस जसुदा-सुत क पद, लाला साहत सदा सुख्याम । 'रसिक' यही निरघार कियो चित्

साधन तिज भिज ग्राठौ याम ॥

[ ५६७ ]

राग कान्हरी

जैसी हों तैसी तिहारी श्री बल्लभ,

श्रव जिन छाँड़ि देहु मोहि कर तें। बाँह गहे की लाज मन घरि हो,

नॉहि भरोसी साधन बल तें।। तुम तिज ग्रीर ठीर निहं मोकों,

जासों कहों जाइ दुल भर ते। 'रसिक सिरोमनि' श्री बल्लभ प्रभु,

राखौ चरन सरन भव डर तें॥

[ ५६८ ]

राग गौरी

कौन सहाय हमारे हिर बिनु ।
किर निज अंगीकार दिखाये, श्री वल्लभ प्रभु के पद रज जिनु ।।
इहं किलजुग तिज एक गहै मित, और आसरो जीवन नॉहिनु ।
अब हो करत बीनती तुम सों, ऐसी हढ़ मित रहो मेरी प्रति छिनु॥
तुमही तें निस्तार हमारो, देहु भगाय विमुख मुख बैरिनु ।
'रिसिक' कहै दीजे अब दरसन, तलफत तन यह मेरो निसदिनु ॥

### [ 30% ]

श्ररे मन करि विस्वास, घरि ग्रास महाफल-

श्री बल्लभ पद कमल जुगल कों।

काहै कोह लावत है रे योंही मन,

चलत नहीं कछु साधन बल को ।।

कोटि करै जो जतन आपने जाति बड़ी ये,

ते होत सरन बिमल कों।

मेरौ कह्यौ मान 'रसिक' मूढ़ मति,

हढ़ करि पकरि सरन पद तल कों।।

#### [ voo ]

राग विहाग

श्ररे मन श्री बल्लभ गुन गाय । वृथा काल काहे कों खोवत, वेद पुरान पढ़ाय ।। श्री गिरिराजधरन पइवे कों, नाँहिन श्रौर उपाय । 'रसिक' सदा श्रनन्य होय कै, चित इत-उत न डुलाय ।।

#### [ ५७१ ]

राग सारग

श्रपुनौ करि दिन दिन, श्री बल्लभ मोहि जानि हो। श्रपुनी दिसि देख कछू, करुना मन श्रानि हो। साधन बल नॉहि कछू, यह निस्चै मानि हो। जैसै प्रभु लाज रहै, सोई विधि ठानि हो॥ तुम तिज नहीं जाचों श्रान, यहै परी बानि हो। श्रित श्रधीर मन न रहत, लोक बेद कानि हो। तुमकों तिज श्रास कहाँ, श्रित उदार दानि हो।

### [ ४७२ ]

राग भैरव

क्यों न तू श्री बल्लभ के चरन सरन जाहि,

काहे कों ग्रिति ग्रारत ह्वै कहत या सों ग्राहि। इनकौ जो सेवक जन ग्रपराध कोटि भरचौ,

तजत नॉहिं कबहुँ श्री गोकुलपित ताहि।। कोटि मंत्र ग्रिधिक नाम रसना काहे न जपै,

गावै ना सुजस सुदिन परमानेंद चाहि। सिर घरि चरनन इनहीं कौ सेवन करि,

भवसागर सुगम तरन मुक्ति हू सराहि ॥ सुमिरन करि एक बार रूप अधर सुधा सार,

त्रित दुरूह छिनही में श्रघ समूह दाहि। 'रिसक' सुखद सीतल पद कमल जुगल भाव धरौ,

सव दुख परिहरी कोऊ इनकी सरि नॉहि॥

#### [ ५७३ ]

राग सारंग

देलौगे कब मोरी श्रोर।

श्री बल्लभ निज दीन जानि कें, कहना करौ नैनन की कोर ।। किं हो कब बचनामृत सीतल, मोकों मुरिक दास तू मोर । कबीं हु हुपाल काढ़ि लेहौ भव जल, बूढ़े कों कर गिह निज जोर।। निहचें किर मानौं यह मन में, नॉिह न मोसौ सेवा चोर । बिस बासना रहत निरंतर, करत बिचार यह निसि भोर ॥ चरन सरन श्रव गहे ही रहे है,

करि विस्वास मन बच क्रम तोर। 'रसनिधि' जो जानौ सो कीजै,

तुम तिज हमिंह ग्रौर नहीं ठौर।।

[ ४७४ ]

राग मल्हार

देख श्री बल्लभ रूप छटा।
प्रेम कथा रस बरसत चहुँ दिस, उनई नवल घटा॥
चाँपत चरनन दमला निज कर, पौढ़े ऊँची श्रटा।
'रसिक प्रीतम' श्री बल्लभ जू के, चरनन मन लिपटा।।

[ ५७५ ]

राग सारग

हों श्री बल्लभ जी कौ दास। मन न धरत काहू की श्रास।।
सेवौं चरन रहौं नित पास। भयौ सबन तें श्रास निरास।।
मेरै हढ़ मन में बिस्वास। हो न डरौं दुरजन उपहास।।
जातें होत हिय भक्ति विकास। पजरि जात पातक ज्यों घास॥
बागधीस पति बच बिस्वास। रसना क्यों करि कहै मिठास।।
काटत है दुष्टुन कौ पास। 'रसिक' विषय मित होत बिनास।।

[ 30% ]

राग देवगंधार

हों जन रंक तिहारी महा प्रभु, श्रौर काहू की नाँहीं। बूढ़त हों दुस्तर भव सागर, पकिर लेहु प्रभु बाँहों।। मेरे सर्वस श्री बल्लभ बर, बिनु कछु नाँहिन जान्यौ। मन बच कर्म विग्यप्ति करत हौ, तुमही सों मन मान्यौ॥ तिहारी बात सबै जिय भावत, श्रौर कछू नहीं श्रावत। छुधित रहत बन में दिन निगमें, केहिर तृन नहीं खावत। स्वाँति बिनु चातक जैसें, करै न महा जल पान। तैसें मोहि कृपा प्रभु कीजै, श्रौर सुनों निहं कान॥ तिहारे चरन कमल तिज मोकों, श्रौर नहीं विस्नाम। मन श्रद्वयौ श्री बल्लभ बर सों, जपत हौं निसदिन नाम।। ऐसौ ध्यान रहौ जिय मेरे, कहत हों गोद पसारि। श्री बल्लभ पद रज 'हरिजन' कों, लेहै पार उतारि।।

[ ४७७ ]

राग श्रासावरी

श्री बल्लभ तिज श्रपुनौ ठाकुर, कहौ कौन पै जइयै हो। सब गुन पूरन करुना-सागर, जहाँ महा रस पइये हो। मूरित देखि अनंग विमोहित, तन-मन-प्रान विकाइये हो। परम उदार सकल सुख सागर, श्रागर हित गुन गइये हो। सबहिन तें अति उत्तम जानिये, चरनन प्रीति बढ़इये हो। कान न काहू की मन धरिये, जत अनन्य इक गहिये हो। सुमिर सुमिर गुन रूप अनूपम, भव दुख सब विसरइये हो। मुख विधु लावन्य अमृत इक टक, पीवत हग न अधइये हो। चरन-कमल की सेवा निस-दिन, अपुने हुदै बसइये हो। 'रिसक' कहै संगिन सों भवौभव, इनके दास कहइये हो।

र ४७५ ]

राग देवगधार

सुमिरे श्री बल्लभ सुख होत । बारों कोटि भानु श्री मुख पर, भयी जगत उद्योत ॥ दुस्तर भव सागर तिरवे कों, दीनौ निज पथ पोत । श्री हिर बदन बिन्ह करुना किर, प्रगटे लछमन गोत ॥ जे जन सरन गए श्री बल्लभ, तारे कुल सत एकोत । श्री बल्लभ यह सुख जीवन कों, जन 'हरिदास' बिगोत ॥

1 30% ]

राग भैरव

मन तू श्री बल्लभ जू चरन सरन जाहि। काहे कों ग्रति ग्रातुर ह्वं के कहत परचौ ग्राह॥ इनकौ जो सेवक जन कोटिक ग्रपराध भर्चौ,

तजें नहीं कबहू श्री गोकुलपित ताहि । कोटि मंत्र ग्रधिक नाम रसना काहै बतावें,

गावै न निसदिन बस सुजस परमानंद चाहि॥

रे सरीर घीरज घर इनहीं कौ सेवन कर, भव सागर सुगम तर ए मुक्त हूँ सराहि।

सुमिरन कर एक बार रूप घर मुघा सार,

श्रातुर ह्वं छिन हो में श्रघ समूह दाहि ॥ 'रसिक' सुखद सीतल पद कमल जुगल भव घरी, सबदुख परिहरी कोउ इनकी सरि नॉहि ॥

५५० राग विहाग

लगै जो श्री बल्लभ पर रंग । ताकों दुःसंग नैक नहीं व्यापै, आइ मिलै सतसंग ॥ श्री गोबरधनधरन धीर कौ, घ्यान धरत झॅग-झंग । 'रसिक' प्रीतम को बानिक ऊपर, बारौं कोटि झनंग ॥

[ ५८१ ] राग विहास सन रे तू श्री बल्लभ कहि रे।

जो कछु करत कामना जिय में, सो ततछिन लिह रे।। सकल सुकृत को यहै परम फल, श्रोर कछु नींह चिह रे। 'रिसक प्रीतम' जू ऐसे प्रभु कों, चरन सरन नित गिह रे॥

[ ५८२ ] राग विहाग

मोहि श्री बल्लभ ही कौ भरोसौ। श्रन्य देव कों जानों न मानों, इनकौ श्रासरौ खरौ सौ॥ समभ विचार देख मन मेरे, बार-बार कहों तो सों। 'रसिक' सुधा-सागर कों छॉड़िकै, क्यों पीवत जल श्रोसौ॥

[ ५८३ ] ं राग सारग

भिजए श्री बल्लभ पद कमल।
भूल कछू मन मती बिचार, सब की है यह फल।
बिन कीन्हें कछु साधन तारत, किर श्रपने ही बल॥
'रसिकन' जन सिर सदा बिराजी, बजपित बदन श्रमला।

### [ ४६४ ]

राग भैरव

भोर भयौ भाव सों लै श्री वल्लभ नाम,

हे रसना ! तू ग्रौर वृथा क्यों वर्के निकाम । सेवा रस स्वाद पावै, निस दिन गुन गावै,

श्रीर सब बिसरावै, यह मन श्राठौ जाम ॥ हरि बस छिन में होय, फुरै भक्ति मार्ग सर्व,

्रूप हृदै वसै, श्रुरु रस-समूह घाम ।

'रसिकन' कछु श्रोर कहो, इनही में भाव घरो,

श्रति सुख अनुभव करी, न पकरी कुपथ वाम ।।

[ ५५५ ]

राग विहाग

भिजए श्री बल्लभ के चरन।
सकल पितत उद्धारन कारन, प्रगट किये अवतरन॥
गूढ़ श्री भागवत प्रतिपद, प्रगट अरथ जु करन।
ग्रासरो कर रहे जे जन, मिटे जनम पुनि मरन॥
श्रिखल लीला प्रेम संयुत, दिखाई गिरिधरन।
'रिसक' बिनती करें, राखी पद कमल अनुसरन॥

४५६ ]

राग श्रासावरी

प्रीति बँधी श्री बल्लभ पद सों, ग्रौर न मन में ग्रावै हो। पढ़े पुरान षट दर्सन नीके, जो कोऊ कछू बतावें हो।। जब तें ग्रंगीकार कियों मेरों, ग्रान न प्रान मुहावें हो। पाय महारस कौन मूढ़मित, जहाँ-तहाँ चित भटकावें हो। जाको भाग फलै या किल में, सरन सोई जन पावें हो। जिन कोऊ करों भूलि मन संसय, निस्चै किर स्नुति गावै हो। नंद नँदन कों निज सेवक किर, हढ़ किर बाँह गहावै हो। 'रसिक' सदा फल रूप जानि कै, लै उछंग हुलरावें हो॥

#### [ ধ্বড ]

राग विभास

भोरिह भोर श्री बल्लभ कित्यै।

ग्रानँद परमानंद कृष्ण मुख, सुमिर ग्रष्ट सिधि पइयै।।

ग्रीर सुमिरी श्री बिट्ठल गिरिधर, गोबिंद द्विजवर भूप।

श्री बालकृष्ण गोकुलपित रघुपित, यदुपित घनस्याम स्वरूप॥

पढ़ौ सार बल्लभ बचनामृत, ग्रष्टाक्षरिह जपौ किर नैम।

स्रवन कीर्तन तिज निसदिन, सुनो श्री सुबोधिनो धिर जिय प्रेम॥

नंद जसोमित सुत नित सेवौ, प्रेम भक्ति संपित जिय जान।

ग्रन्याश्रय ग्रसमिपत लैनौ, ग्रसदालाप ग्रसत्संग हानि॥

नैनन निरखौ श्री कालिंदी, निरखौ परम सुखद बजधाम।

यह संपत श्री बल्लभ ते पैयै, 'हरिजन' काहू सों निहं काम॥

### [ 455 ]

राग केदारी

भूल जिन लाइ मन ग्रनत मेरौ। रहों निसि दिवस श्री बल्लभाधीस पद,

कमल सों लागि बिन मोल चेरौ॥ ग्रन्य संबंध तें ग्रधिक डरपत रहों,

सकल साधनहुँ ते करि निबेरौ। देह निज गेह यह लोक परलोक लों,

भजौ सीतल चरन छाँड़ि उरफेरौ।। इतनों माँगत हौ महाराज कर जोरि के,

जैसी हों तैसी ग्रब द हाऊँ तेरी। 'रिसक' सिर कर घरी, भव दुःख परिहरी,

करौ करुना मोहि राखि नेरौ॥

[ ४८६. ]

राग काफी

श्री बल्लभ मेरे मन बसे हो, मोकों श्रौर कछू न सुहाय। ये सोभा त्रिभुवन में न समाय,

बदन-छबि निरखत मन न ग्रघाय ।।ध्रुव०।। साखा काकरवार श्रति सुंदर, सुभग करेली गाम। माधव मास कृष्ण एकादसी, प्रगटे श्री लछमन धाम ॥ प्राकृत रूप रहित श्रप्राकृत, धरम सहित साकार। निगम निरूपित श्री पुरुषोत्तम, बदन ग्रनल ग्रवतार ॥ करि करुना निज महिमा, श्रीहरि प्रगट करन के काज। स्व बदन ग्रनल रूप ग्रानँदयय, प्रगटे श्री वल्लभराज ॥ दैवी जीव उद्धार करन हित, धरि द्विजवर श्रवतार । भूतनाथ प्रगटित मारग ते, नॉहि होत निस्तार ॥ मायावाद वढ्यौ तम भूतल, रवि विनु नॉहि उजास । सूर श्री बल्लभ उदै होते ही, श्रुति पथ कियौ प्रकास ।। श्री भागवत सो प्रतिपद मनिवर, भूषन भूषित श्रंग । सकल शास्त्र श्रुति स्मृतिगन मथिकै, किय विरोध कौ भंग।। श्री भागवत श्रमृत उद्धि रस, निज जन पान कराई । प्रेम सहित ब्रज जन की सेवा, सिखवत श्राप बताई ।। निगम बखानत भूमि स्वर्ग में, ग्रनल तें उदयौ इंदु । परमानंद रूप होइ प्रगटे, श्री कृष्ण सेवा रस सिंधु ॥ साधनं रहित जीव कलियुग के, दैवी जन किए सनाय। पकरि वाँह पुरुषोत्तम सोंपे, जन सिर धरि निज हाथ।। सूत्र सुभाष्य सुबोधिनी कीनी, नाना ग्रंथ निबंध । ब्रह्मवाद साकार थापि कै, टार्चौ स्वीय प्रतिबंध ॥ कुपा दृष्टि वृष्टि ग्रमृत रस, सींचे दासी - दास । रोस दृष्टि दावानल सों प्रभु, कीने श्रमुर बिनास।।

प्राकृत रूप दिखाय प्रानपति, श्रमुर मोह उपजाये। श्री लछमन गृह प्रगट होइ, निज जन श्रानंद बढ़ाये।। करि करुना करुनामय श्री प्रभु, देत ग्रभै पद दान । बुद्धिहीन जड़ कमं जीवन कों, टार्ची सब ग्रिममान ॥ श्री बल्लभ जाकों करें भ्रापुनौ, सो ब्रजपित प्रिय होइ । ताके कोटि जनम के पातक, डारत छिनही खोइ॥ ब्रनुभव निगम ज्ञान तें जाने, श्री बल्लभ राज स्वरूप । भूतल भक्ति प्रकास बरन कों, ग्रन्वय किये ग्रनूप।। वृंदाबन श्री गोबरधन प्रिय, जमुना तट प्रिय बास । कुमुदनी गन मन रंजन कों, सहस्र उड़पती उजास ॥ कालिंदी की महिमा किल में, करी श्री लखमन सूनु । ग्रष्ट सिद्धि याही में पैयत, कहत हैं बचन प्रस्तु॥ व्रजपति नख-सिख सकल माधुरी, पूरित ग्रनल स्वरूप । मधुर विधान म्रष्ट के कीर्तन, बस भये गोकुल-भूप॥ गोकुल नाम सदा सुखदायक, नाम जपत ग्रज-ईस । लीला हृदय बसौ निज जन के, यहि बिधि देत ग्रसीस ॥ मारग भक्ति समुद्र अगम मथि, प्रगट करे नव रत्न ।। नव विधि चिंता निज दासन की, किये निवर्त प्रयतन । ,जहा संबंध कराय महाप्रभु, पंच जु दोस निबारे ।। प्रगट दिखायौ निज मारग प्रभु, देवी जीव उबारे। निज ग्राज्ञा उल्लंघन दोष, दिखायौ महाप्रभु ग्राप । करि प्रबोध सिखवत दासन कों, हर्यौ सकल उर ताप ।। पुष्टि भक्ति अति वृद्धि करन हित, किये एकादस पद्य। स्रवन पठन चितन कौ यह फल, प्रभु रति उपजै सद्य ॥ जजपित सुखद विरह अनुभव कों, सर्व त्याग उपदेस । नाम सहस्र नंदनंदन के, कीन्हें प्रगट ग्रसेस ॥ सर्ग ब्रादि लीला तें दस विधि, जाकौ निरोध है नाम। प्रेमासक्ति व्यसन त्रिविध फल, त्रिविध लीला ग्रभिराम॥ पुष्टि प्रवाह मरजादा मारग, तिनींह दिखायी भेद। दैवी जीव कृपा साधन बल, सब प्रमान है वेद ॥ सकल संदेह निवारन कों, जल भेद कियौ वर्ज ईस। भक्ति भाव त्यों नीर सबन के, भेद दिखाये बीस ॥ वाल बोध कीने करुनानिधि, बाल जान निज दास। सब सिद्धांत जनाय जीव कों, हरे सकल उर त्रास ।। देसादिक षट दर्सन साधक, तातें नींह निस्तार। दै वरदान किये कृष्नाश्रय, दिये पदारथ चार ।। हुढ़ आश्रय के कारन कीने, धैर्य विवेक विचार। कलिजुग जीव उद्घारे श्री वल्लभ, निज जन प्रान स्रघार॥ क्षर प्रपंच ग्रक्षर तें उत्तम, त्रिगुनातीत महाराज। श्री हरि बदन जो प्रगट न होते, तौ बूढ़त बेद जहाज ।। दैवी सृष्टि हेतु करुनानिधि, श्रीहरि बाँधी पाज। श्रति श्रावर्त सहित दुस्तर भव, मारग उतरन काज।। श्रीहरि वल्लभ विमुख जीव सब, बूढ़त है भव सिंघु। तिनकों निरोध कियो श्री बल्लभ, निस दिन लहत ग्रनंद॥ कहत निरोध पदारथ को यह, सर्वोहन को ग्रज्ञान। करि लक्षन निरोध बतायौ, सौ लछमन-सुवन सुजान ॥ साधन कीने सकल महा प्रभु, निज दासन के काज। श्रति कृपालु करुनानिधि बल्लभ, सेवक जन सिरताज ॥ निजानंद पुष्टि श्रति विग्रह, ग्रंबुज नयन बिसाल। षट गुन संहित पूरन पुरुषोत्तम, निर्मल रसिक रसाल ॥ त्रिविध सृष्टि नव लच्छन कीने, धैर्य बिवेक विचार। साधन हेत मानसी सेवा, पुष्टि पदारथ चार ।।

भूमि भाग्य भूषन ग्रति सुंदर, श्री परिवृद् मुख छंद। श्राश्रय दान दक्ष श्रति मोहन, सुखद चरन श्ररिबंद ॥ - सर्व सिद्धांत सिरोमिन मारग, बाँघ्यौ श्री गोकुलराय। माया तिमिर निबिड़ भूतल में, निरखत ताप नसाय।। भक्ति मध्य नव लच्छन नॉहिन, यही रीति विनियोग। रंचक वस्तु समर्पित स्तेह सों, ताहि करत प्रभु भोग॥ ब्रज सुंदरी भाव रस पूरित, ग्रानंट निधि को ग्रंग। रितु बसंत बिहरत श्री बल्लभ, निरखत लिज्त श्रनंग ।। केसरि धोति उपरना केसरि, केसरि भीनी पाग। बल्लभ भवन श्री गिरधर बिहरत, ग्रंतर ग्रति अनुराग।। ं चोबा चंदन भ्रबीर कुमकुमा, उड़त गुलाल सुरंग। ताल पखावज रबाव किन्नरी, बाजत सुधर सुढंग ॥ सकल समाज साजि बन बिहरत, बोलत कोकिल कीर। े त्रिविध पवन बिहरत सुखकारी, सूर-सुता के नीर ॥ श्रति सुगंध मदमत्त मधुप गन, करत मधुर सुर गान। दादुर मीर चकीर रोर मनु, लेत सप्त सुर तान ॥ जो सुख अमर लोक में नाँहीं, सो सुख नित बज माँहि । सुखद सदा सरनागति जिनकी, श्री बल्लभ कल्पतरु छाँहि।। मन-बच-क्रम करि श्री बल्लभ भज, नॉहिन ग्रौर उपायं। साधन कोटि करौ जिन कोऊ, यह फल कबहुँ न पाय ॥ खेलि फाग अनुराग सिंघु बढ्यौ, मची अरगजा कीच। निज जन कुमोदिनी गन फूले, श्री बल्लभ ससि बीच॥ जे जन बदनानल स्वरूप की, निस दिन करत विचार। पावे सदा श्रानेंद अधरामृत, सब तिज मुक्ति प्रकार।। जो यह लीला सुनै सुनावै, प्रभु सनमुख करै गान। ताके हृदय कमल निरमल बिच, बिस हैं स्याम सूजान।। दास ग्रनन्य चरन रज धन की, करत बहुत मन ग्रास । श्री बल्लभ पद रज प्रताप तें, गावत जन 'हरिदास'।।

## श्री गोपीनाथ जी की जन्म-बधाई—

[ 480 ]

राग सार्रग

श्राश्विन बदी द्वादसी सुभ दिन, श्री लछमन सुत के सुत जायो ।
हलधर रूप देख श्री बल्लभ, महा गुनज्ञ गनक बुलवायों ॥
लगन सुधाय सभी गृह सुंदर, मन ही मन श्रित हरष बढ़ायों ।
कुल प्रोहित बुलवाय हरष सों, मंत्र स्वस्ति बाचन पढ़वायों ।।
जात कर्म श्रक्त नामकरन करि, गोपीनाथ नाम धरवायों ।
देत श्रसीस विप्र मंत्रन पढ़ि, श्री बल्लभ दीनों मन भायों ॥
किये श्रजाचक गुनी जनन कों, मन बाँछित पूरन करवायों ।
श्रीत उदार श्री लछमन-नंदन, देत दान सर्बाहन मन भायों ।।
श्री ग्रड़ैल पुर में श्रित श्रानंद, चहुँदिस उमग्यों नाँहि समायों ।
बरस्यो ग्राय चरन-श्रद्री पर, श्रनत ठौर काहू नींह पायों ।।
घर-घर तोरन बंदनमाला, जय-जय घुनिन हरष उपजायों ।
'रिसकदास' ग्रित दीन हीन मित, कहा जानै रसना रस गायों ।।

[ 488 ]

राग नट

श्री लछमन-सुत घर बजत बधाई।
प्रगटे श्री गोपोनाथ प्रधम सुत, संकरषन बपु माई।।
छंद रूप नर रूप मनोहर, कीनों जग दरसाई।
कोटि श्रनंग रोम रोमन प्रति, महिमा बेदन गाई।।
श्रित उदार करुनामय श्रक्षर, उग्र प्रताप सहाई।।
ऐसे जान सरन श्रायौं, यह 'रसिकदास' सिर नाई।।

[ ५६२ ]

राग नट

श्री बल्लभ-सुत प्रथम प्रगटे, लीला रस भाव गुप्त,

जै जै श्री गोपीनाथ, भक्तन सुखदाई।

गावत हैं वेद चार, तौहू नहीं श्राव पार,

महिमा कोऊ कहि न सकै, बिप्र वंस-राई॥

पुष्टी यथ करन काज, प्रगटे हैं भूमि स्राज,

गावत सब बज जन मिलि, मंगल मय बधाई।

'हरिदास' बंस गावै, बहुत कछु बधाई पावै,

देखत तिरलोकी जन, सब बलि-बलि जाई।।

श्री पुरुषोत्तम जी की जन्म-बधाई —

[ \$3\$]

राग नायकी

प्रगटे श्री बल्लभ सुत कें सुत, पुरुषोत्ताम यह नाम । श्रादिवन कृष्ण श्रष्टमी सुभ दिन, पाय किये सुभ काज ।। बाजत ढोल दुंदुभी मुरली, बीन मृदंग समाज । नृत्य करत नर-नारि मुदित मन, कहत रहाँ घरनी पर गाज॥ देव कुसुम बरसावत चहुँ दिसि, जै-जै दोल करै सिर नाम । 'रसिकदास' कहा वरन सकै गुन, सर्बाहन के परिपूरन काम ।।

[ 838 ]

राग सारंग

श्री बल्लभ-मृत कें सुन प्रगटे, परिपूरन पुरुषोत्ताम नाम।
श्री गोपीनाथ निरिष्त मन फूले, मंगल गावत चहुँ दिस बाम।।
श्रित श्रानंद बढ़चौ पुर सबही, जै-जै धुनि चहुँ दिसि उपजाइ।
विप्र वेद धुनि पढत सुरन ते, देत ग्रसीस जियो चिर माइ।।
श्री गोपीनाथ देत सबहिन कों, पट-भूबन गो भू धन धाम।
पूरत सकल मनोरथ जन के, 'रिसकदास' कीन्हो परनाम।।

श्री विद्वलनाथ जी की जन्म-बधाई-

[ 484 ]

राग देवगधार

प्रगटे श्री विट्ठलनाथ गुसाईं।

मास. कृष्णा नौमी दिन, गोकुल बजत बधाई ॥ मोतिन चौक पुराये सुचित्रित, बंदनवार बँधाई । कनक कलस धरि कोरन सथिये, ग्रभय धुजा फहराई॥ नाचत नर-नारी प्रमुदित मन, गावत ग्रति उमेंगाई। बजत निसान भेरि सहनाई, मंगल सब्द सुहाई।। श्रति श्रादर करि मात श्रवका जू, सुंदरि सब पहिराई। वेत ग्रसीस चिर जियौ बल्लभ-सुत, 'रसिक' सदा बलि जाई॥

[ ४६६ ]

राग सारंग

जहाँ प्रगटे नंद सहिर के गेह प्यारे।
इहाँ श्री बल्लभ देव गृह द्विजवर वपुधारी, मायावाद कों निबारे॥
तब तौ नंदनँदन कहवाये, ग्रब श्री बल्लभ नंदन श्राये,
किल्लुग में द्वापर की लीला बिस्तारे।

उहाँ वेद लिए उद्धार, इहाँ पुष्टि मारग बारि,

सींचि सुधाश्रय, ताप तें जरत जीव निस्तारे ।। नंदनँदन श्री बल्लभ नंदन में भेद नहीं कछु, राखौ निरधारे । 'रसिक' जानें भेद कियौ, सोई जानौ निस्चै दई के मारे ॥

[ ५६७ ] राग रायसी

प्रगटे श्री विद्वलनाथ जू, नागर गवल किसोर।

मृगमद तिलक बिराज ही, सोहत चंदन खौर।।

किरन सकल जग छाइयौ, ज्यों उदयौ रिव भोर।

कोटि मदन बिधु बारिए, उपमा कों नहीं श्रोर।।

स्रवन सुनत सब जजबधू, भवन-भवन तें दौरि।

गावित सब मन भावती, श्रावती बल्लभ पौरि॥

बाजें भेरी दुंदुभी, बिच मुरली धुनि घोर।

हेरी दै-दै नाच हीं, बीच भुजन भुज जोर॥

दूध दही मधु खाँड़ लै, केसर सिर तें ढोर।

मन इच्छा फल पावहीं, देत न श्राव छोर।।

यह सुख सागर देखहीं, 'रिसकन' हग भये श्रौर।

मदनमोहन श्री स्यामा जू, निज जन गन सिरमौर॥

### [ 73% ]

राग सारंग

प्रगट भये श्री विट्ठलेस, करुनानिधि पूरन काम,

मेंटी ग्रपराध ताप, ग्रानँद रस बरसे।
दैवी सब हरषे मन, बाढ़ची ग्रति हिय हुलास,

दौरि-दौरि निकट ग्राइ, चरन कमल परसे।।

करि कटाच्छ सर्वाहं देख, दीनों महा उज्वल भाव,

ग्रधर मुधा प्याय-प्याय, कीने सब सरसे । ऐसे प्रभु ग्रति उदार, 'रसिकदास' कहा कहै, जानत हो सर्व नाथ, तुम तें विमुख तरसे ।।

[ 334 ]

राग देवगधार

भूतल भ्राज महा म्रानंद।
पौस कृष्ण नौमी कौ सुभ दिन, प्रगटे त्रिभुवन चंद॥
श्री विट्ठलनाथ पूरन पुरुषोत्तम, ग्रगनित कीरित छंद।
नवधा भिक्त प्रकास करन कों, ग्रदभुत पूरन चंद॥
नख सिख श्री भागवत भाव रस, भूषन लसत ग्रमंद।
निरिख बदन विद्य निजजन मन के,िमटे सकल दुख द्वंद॥
दुरलभ यह श्रवतार भयौ है, सेवहु पद श्ररिबंद।
'रिसक' महा रस मत्ता भये है, करत पान मकरंद॥

[ ६०० ]

राग नायकी

जनम लियौ सुभ लगन बिचारि । पौस मास कृष्णा नौमी दिन, प्रगट भये द्विजवर बपु धारि ॥ बाल-बृद्ध नर-नारी प्रफुलित, नाचत-गावत दै कर तारि । मनि-मानिक कंचन पट भूषन, बहुतन देत गुनिन को बारि ॥ वाजत भेरि मृदंग सहनाई, भाँभ भालरी किन्नरि तारि । देत ग्रसीस सूत मागध, बंदीजन गावत गुन बिस्तारि॥ जै जैकार भयौ दस दिस, सुरपुर ते बरसत कुसुम श्रपारि । सिव बिरंचि सुक नारद सारद, बार-बार स्नृति करत उचारि ।। भोतिन चौक पुराये बहुविधि, घर-घर बाँधी बंदनवार । 'रिसंक सिरोमनि' श्री बल्लभ गृह, गिरिवरधर लीन्हों ग्रवतार ॥

[ ६०१ ]

राग सारंग

श्री बल्लभ के श्राज वधाइयाँ।
स्रवन सुनत ब्रजबधू उमाँग कें, भुंडन-भुंडन श्राइयाँ।।
नाचत गावत करत कुलाहल, अंगल थार सुहाइयाँ।
कनक कलस सीसन पर लीने, फूलीं उर न समाइयाँ।।
कुंकुम श्रव्छत दूव श्रौ श्रीफल, बहुबिध साज बनाइयाँ।
दूध दही-माखन श्रौर मधु-घृत, भरि-भरि कलस लै श्राइयाँ।।
ताल सृदंग भाँभ ढप बीना, दुंदुभी नाद कराइयाँ।
मदनभेरि महुवर सहनाई, उमाँग-उमाँग जु बजाइयाँ।।
श्री लछमन सुत श्रित श्रानंदित, नर-नारी पहैराइयाँ।।
दै श्रसीस जुग-जुग चिरजीवा, दास 'रसिक' विल जाइयाँ।।

[ ६०२ ]

राग सारंग

केसर की घोती कटि, केसरी उपरना श्रोढ़ें,

तिलक युद्रा धरें, ठाड़े मंदिर गिरिधर के । दोउन की प्रीत कछू, काहू पै न कही जात,

उत नंद-नंदन, इत बल्लभ-सुत वर कें।। करिकै सिगार ग्राजु, लाड़िले कुँवर जू कौ,

लेत है बलाई, बारि-बारि दोऊ कर कें। बैठे मुसिकात जात, फूले न समात गात,

कहै 'हरिटास' मै निहारे हग भर कें।।

[ 803 ]

राग सारंग

केसर की घोती कटि, केसरी उपरना श्रोढ़ें,

केसर कौ तिलक भाल, मुद्रा मधि सोहै। स्रवनन मिन मुक्ता घरें, कोटि मदन मान हरें,

कुमुलित सिर केस, देखि कोहै जो न मोहै॥

श्री बल्लभ प्रभु सुत सुजान, उपमा कोउ नाँहिन श्रान,

नख-सिख गिरिधरन रूप, देखे ही वनि म्रावै ।

सुंदरताई निकाई, तेज-प्रताप श्रवुलताई,

नंद-नंदन विद्वलेस, एक ही कहावै।।

अपुने कर करि सिंगार, देख री छुत्रीले लाल,

ठाड़े निज मंदिर में, नीरांजन बारें। घंटा ताल भालरि बाजें, जै-जै-जै सब्द गाजें,

श्रपुनपौ 'हरिदास', बारि-वारि वारें॥

[ ६०४ ] राग श्रासावरी

जुरि चली बँधावन श्री वल्लभ गृह, प्रगटे श्री विद्वलराई हो । पूरन पुरुषोत्तम भ्रानँदनिधि, श्री गोकुल सुखदाई हो॥ चंदन सींचत धार धरनि, गज-मोतिन चौक पुराई हो। गावत मंगलचार सुहागिनि, उर ग्रानंद न समाई हो॥ श्राँगन भवन श्रमल श्रवनी पर, गोमय हरद लिपाई हो। चित्र विचित्र रचे रुचि मंदिर, बंदनबार बघाई हो॥ भेरि मृदंग ताल सुर बाजत, सुनतिह स्रवन सुहाई हो। मागध सूत जुरे बंदीजन, श्राँगन भवन भराई हो॥

हरद दूब ग्रन्छत दिघ कुमकुम, सब के सीस धराई हो । सब मिलि छिरकत हैं जु परसपर, गोरस कींच मचाई हो।। धन्य दिवस धन घड़ी बार तिथि, लगन नक्षत्र निकाई हो। धन श्री गोकुल ग्राम ठाम बज, जमुना पुलिन सुहाई हो॥ पौस मास क्रुष्णा नौमी तिथि, प्रगटे गोकुल-राई हो ।। पंद्रह सै बहत्तर संवत्सर, पत्री जनम लिखाई हो।। बल्लभ कुल घनि प्रगट भये, श्री विदुलनाथ गुसाँई हो। धन्य सुहाग भाग परिपूरन, कूखि अवका जू माई हो।। जिन जायौ श्रीगोकुल कौ पति, ब्रज की तपन-बुकाई हो। बहे जात बसुधा भव सागर, कर गहि पार लगाई हो।। द्वापर बसुधा भार हरचौ हरि, मिले मेनौ सुरराई हो। द्विज कुल प्रगटे कलिमल खंडन, नाना वाद मिटाई हो।। विष्णु स्वामी पथ प्रगट श्रचल करि, पुष्टि मर्याद चलाई हो। तिलक भाल, उर माल पालप्रति, भगवत भाव हढ़ाई हो।। गोपीजन हरषत उर श्रानँद, पूरन प्रीति जनाई हो । रास विलास सर्वाहं सुख रचिकै, चित हित रुचि उपजाई हो ॥ पुरुषोत्तम पूरन नव वपु धरि, लीला ललित दिखाई हो। 'रसिक सिरोमिनि' श्री बल्लभ सुत, जनम-जनम जस गाई हो ।।

## [ ६०४ ] राग रामकली

सुनौ री भ्राज नवल बधायौ है। श्री बल्लभ गृह प्रगट भएं, पुरुषोत्तम जायौ है।। नैनन कौ फल लेहु सखी, भयौ मन कौ भायौ है। गिरिधरलाल फेरिँ प्रगटे है, भाग्य तें पायौ है॥ द्वार-द्वार मोतिन-मनि माला, बंदनमाल बंधायौ है । श्री गोकुल में घरन-घरन प्रति, आनँद छायौ है।।

द्विज-कुल-चंद उद्योत, विस्व की तिमिर नसायौ है।
भक्त चकोर मगन ग्रानंदित, हियो सिरायौ है।
महाराज श्री बल्लभ देत दान, बहुबिध मन भायौ है।
जो जाके मन हुती कामना, सो तिन्ह पायौ है।
जाके भाग्य फले किल में, तिन्ह दरसन पायौ है।
किर करुना श्री गोकुल प्रगटे, सुख दान दिवायौ है।
पृष्टि पंथ मरजादा थापन, ग्रापु तें ग्रायौ है।
ग्रब ग्रानंद बधायौ है री, दुख दूर बहायौ है।
रानी धनि-धनि भाग-सुहाग भरी, जिन गोद खिलायौ है।
'रसिक' भाग्य तें प्रगट भये, ग्रानंद दरसायौ है।

## श्री विद्वलनाथ जी का आश्रय —

[ **६**०६ ]

राग केदारौ

श्री बल्लभ सुबन श्री विट्ठलनाथ ।
रहौं जैसे सरन संतत, गह्यो मेरौ हाथ ।।
परचौ ग्रारत हौं पुकारों, भव जलिध के पाथ ।
'रिसक' विनती करै, राखौ चरन कमलिन साथ ।।

[ ६०७ ]

राग धनाश्री

श्री विट्ठलनाथ जैसी तैसी तिहारी।

मै पापी बहु पाप कमायी, मेरे श्रीगुन नाँहि विचारी।।

हौं गुलाम हों तेरे घर की, ये है प्रान हमारे।

श्री जमुना के निकटिंह बिसकै,श्री बल्लभ कुलींह निहारे।।

जैसे ग्रगले जीव उघारे, तैसींह मोहि उबारी।

इतनी बिनती सुनहु कृपानिधि, भव सागर तें तारी।।

मायावाद लगो मो तन कों, ग्रब तुम बेगि उबारी।

कहत 'दास' सुन चरन-कमल तुम चित तें कभू न बिसारी।।

[६०५]

राग मलार

हमारे श्री विट्ठलनाथ धनी । भव सागर ते तारि महाप्रभु, राखे सरन श्रपुनी ॥ जाकौ नाम रटै निसि-वासर, सेस सहस्र फनी । 'रिसिक सिरोमनि' श्री बल्लभं सुत, त्रिभुवन मुकट मनी ॥

[ 508 ]

राग रामकली

बिल-बिल जाऊँ श्री विदुलनाथ ।
ताप हरन सरोज चरन हो, घरौ प्रभु मम माथ ॥
हों जु सुधि-बुधि समारि देखों, गयों जनम प्रकाय ।
जानि दोन ग्रधीन ग्रापुनौ, तुम लियौ गिह हाथ ॥
मन-भावन पावन जस तुमरौ, गाऊँ निस-दिन गाथ ।
'रिसकराइ' गोपाल गिरधर, सदा विहरत साथ ॥

[ ६१० ]

राग विभास

प्रात समै उठि कें जु सदा, श्री बल्लभ सुत के गुन गाइयै। जुग कर जोर रूप चितन करि, उनहीं के चरनन चित लाइयें।। सब साधन के सार यहै पद, बार-बार हितु करि समभाइयें। कहै 'हरिदास' मान सिख़ मेरी, श्री विट्ठल के दास कहाइयें॥

श्री गिरिधर जी की जन्म-बधाई---

[ ६११ ]

राग कान्हरी

श्रीमद् विट्ठलनाथ भवन में, संगलकारी पूत भयौ री। रातहु मंगल प्रातहु मंगल, मंगल-गान तें मोह गयौ री॥ मंगल गाजत मंगल बाजत, मंगल राजत नेह नयौ री। मंगल साज कियौ 'हरिदासैं', मंगल-मंगल दान दयौ री।। [ ६१२ ] राग विलावल

प्रगटे श्री विट् ठलनाथ के, गिरंधर सुखदाई।
मात श्री क्किमिनी कूंख तें, प्रगट्यो सिस-राई॥
भई चाँदनी जगत में, भक्ती सरसाई।
कृष्ण भजन सब ही करें, जस पावन गाई॥
नवधा भक्ति दई सब, निज जन श्रिधकाई।
प्रेम - सिंधु में बोरिक, कीन्हे हरि-राई॥
स्व जनक ग्राज्ञा माँगिक, प्रतिवाद कहाई।
दूर कियौ सब वाद कों, हरि-भक्ति दृढ़ाई॥
सेवत कृष्ण महाप्रभु, गोकुल सुखदाई।
सेस-महेस न पावहीं, धरि ध्यान महाई॥
दुखहारी सब जगत के, सुख करन महाई॥
'रिसकदास' श्रित दीन है, तुम करों सहाई॥

[ ६१३ ] राग कान्हरी

श्री बल्लभ-सुत कें सुत प्रगटे, श्री गिरधर गुन-राइ। बजत बधाई श्रितिह सुनत मन, मुदित भये विठलेस गुसांइ।। बोलि लिये कुलगुरु जाति सब, करत बेद बिधि मन हुलसाइ। नांदी मुख निज पितर देव ऋषि, पूजत स्वस्ति वाचन जु पढ़ाइ॥ देत श्रसीस विप्र मंत्र पढ़ि, जै-जै-जै धुनि मुख उपजाइ। सुन धाये नर-नारि जगत के, गावत मंगल-गीत बधाइ॥ नृत्यत सुलप संचि नौतन गित, बहु विधि हस्तक भेद बताइ। छिरकत दिध-घृत-माखन सब मिल, लूटत भपटत खात मिठाइ॥ बिधि सिव सक्र सेस सनकादिक, दरसन कारन ग्राइ। स्तुति मुख करत सीस धरिनी धरि, पुरसोत्तम पूरन यह भाइ। श्री वृंदाबन - चंद उदै भए, निज जन के रस सुख के ताँइ॥ 'रिसकदास' श्रित दीन हीन मित, परचौ चरन सरनागित पाइ।।

## [ ६१8 ]

राग नट

श्री विट्ठलनाथ कें बजत बधाई ।
पूरन पुरुषोत्तम प्रगटे हैं, श्री गिरधर गुन-राई ॥
बाजत भॉभ पखावज मुरली, बीना सन्द मुहाई ।
नर-नारी सब प्रेम बिवस भए, देह दसा बिसराई ॥
नाचत-गावत सब हरसत मन, ग्रानंद जै-जै धुनि उपजाई ।
'रिसकदास' बरनै कहा इक मुख, सोभा ग्रमित श्रथाई ॥

श्री गोविंदराय जी की जन्म-बधाई-

#### [ **६१**५ ]

राग नट

श्री विट्ठलनाथ जू कें श्राजु बधाई।
मार्गशिर कृष्ण श्रष्टभी को सिस, उदयो पूरन माई।।
पूरे चौक धाम मोतिन के, बंदनबार बँधाई।
धुजा पताका दीप कलस सिज, धूप सुगंध महाई।।
बाजत ढोल निसान नगारे, भाँभ भमिक सहनाई।
गगन बिमानन छाय रह्यो है, देव कुसुम बरसाई।।
स्रुति मुख खोलत जै-जै बोलत, डोलत चहुँ दिसि धाई।
'रिसिकदास' मितहीन दीन श्रित, गोविंद नाम कहाई।।

#### [ ६१६ ]

राग विलावल

प्रगटे श्री विट्ठलनाथ के, दूजे सुत माई ।
गुन ऐस्वर्य को रूप है, महिमा स्नुति गाई ॥
कीनौ पालन जगत कौ, निज किरनन राई ।
सुंदर रूप सुहावनौ, मुख प्रफुलित माई ॥
सेस महेस न पावहीं, कहूँ श्रंत न जाई ।
'रसिकदास' के तुम प्रभु, कीजियै सहाई ॥

## ि ६१७ <u>]</u>

राग नट

श्री विट्ठलेस धाम ग्राज ग्रति ही सुहायौ।
रानी श्री रुकमिनी ने गोबिंद सुत जायौ॥
पायौ ग्रति दुरलभ फल, देख मात फूले।
करत बँधाईचार, संगल ग्रनुकूले॥
बाढ्यौ है ग्रानंद चहुँदिसि, गावत सब नारी।
नाचत सब मगन भईं, देह सुधि बिसारी॥
पतित पावन किये सबही, कीरति जग छाई।
'रिसकदास' सरनागित ग्रायौ, गिह बाँही॥

श्री बालकृष्ण जी की जनम-बधाई-

[६१८ ]

राग देवगंघार

श्री विट्ठलनाथ कें बजत बधाई।
श्रादिवन बदी तेरस कों प्रगटे, श्री बालकृष्न सुखदाई।।
वीर्य रूप महा कियौ पराक्रम, नैन कमल दल ऐंन।
कृपा वृष्टि रस निज दासन पै, बरसें श्रित सुख देंन॥
श्रांग-श्रंग ग्रित मधुर देख छिब, मोहित कोटि श्रनंग।
बरनै कहा एक मित रसना, 'रिसकदास' मितृ पंग।।

[ ६१६ ]

राग सारंग

श्री विट्ठलेस धाम ग्राज प्रगट भये वीर्य रूप,

श्री वालकृष्न ग्रति ग्रनूप तीजे सुत माई । र्डि अंडन लिर नारि गर्डि

गावत चहुँ दिसि बघाई भुंडन जुरि नारि श्राईं,

मंगल साज करन थार कंचन सुहाई ॥ र कटि किकिनी

नृत्यत संगीत रीति वाजत कटि किंकिनी,

į

पद-तूपुर छुनि मद-मंद सुरन लै सुहाई । बाजे बजत स्रति स्रनूप 'रसिकदास' कहा कहै,

नंद तहाँ प्रेम-सिंघ माई।।

[ ६२० ]

राग पूर्वी

श्री विट्ठलनाथ के प्रगटे तृतीय पुत्र, श्री बालकृष्न सुखरासी । महा पराक्रम रूप विराजत प्रफुलित ग्रानन,

दरसत सब दुख नासी।। कदली खंभ बिराजत द्वारे; मंगल कलस धरत दीपक श्रोल। ग्रापर धूप कीने चहुँ दिसि ही, मधुर सुगंध श्रतोल।। लीने धाम श्ररगजा घसिकै, मोतिन रतनन चौक पुराये। धुजा पताका बिराजत श्रदभुत,

कहा मुख बरनों, मंगल सब्द सुहाये।। परमानंद छुके नर-नारी, निरतत सब मिल दै कर तारी। बाढ़ी छुबि स्रति कहि न सकै कोऊ,

एक मुख रसना 'रसिकदास' वलिहारी।।

[ ६२१ ]

राग ग्रडानी

प्रगटे तृतीय पुत्र श्री विट्ठलेस कें, श्री बालकृष्न प्रफुलित मुख । तेरस श्रादिवन कृष्न सुखद श्रति, दरसत परसत दुरि गये सब दुखा। श्री विट्लनाथ निरिख मन हरखे, गनक बुलाय लगन सुधवायौ । जाति बुलाइ लई तब ही सब,

मंगल न्हान चले श्रितिहं हरष मन छायौ।। सर्बाहं सजे देवन से लागत, ज्यों तारेन मधि चंद सुहायौ। चंवर दुरत रिव बदनी श्रदभुत,

पंखा मोरछल सेत छत्र सिर छायौ।। रतन खचित छड़ी कर लीने, बोलत छड़ीदार मघुरे सुर। धुजा पताका लिएँ कोऊ जन, चले हरष सों सजे साज सबही पुर।। भाँभ मृदंग बीन सुरली सुर, बाजत गावत मंगल साज सजे सब। ढोल निसान नगारे भेरी ग्रह सहनाई बाजत,

चहुँ दिसि सब्द छायौ तब ॥

पहुँचे ग्रान तीर रविजा के, बोल लिये बड़रे कुल प्रोहित। स्नान करावत मंत्रन पढ़ि कें,

जैसी वेद बिधि करत श्री विट्ठलनाथ बड़े चित ॥
देव रिषि ग्ररु पितर पुजावत, नंदी मुख षट दस प्रचार कर ।
विप्र पढ़त ग्रासीस मंत्र, चिर जियौ सदा यह राज करौ भुवि ऊपर॥
महा उदार श्री बल्लभ-नंदन, देत दान सबहिन गो हय गज ।
धरिनी धाम कनक मिन भूषन मोतिन माला, चले संग सबही सज॥
पहुँचे गृह ग्रति ग्रानँद छ।ये, बाँटत सब कों बोल बधाई।
कहा बरनें यह 'रिसकदास' मुख,

होन मूढ़ मति, सेस-बिधि पार न पाई।।

श्री गोकुलनाथ जी की जन्म-बधाई---

[ ६२२ ]

राग कान्हरौ

श्री विट्ठलनाथ के गेह बधाई, बधाई राजत नेह मई है। श्री गोकुलनाथ सपूत भयो, मिह मंडल माँभ बधाई भई है।। श्राकास पाताल के लोक सबै मिलि, गावें बधाई नई-नई है। भवन भरों 'हरिदास' लुगाइन, रुकिमनि तिनकों बधाई दई है।।

ं ६२३ ी

राग टोड़ी

मोतिन की माल उर हार सोहें मोतिन के,

चौकी मध्य नायक बिराजै गोकुलेस री।

रतन की मनिमाल गिनती तौ कहाँ लों गिनों,

पहुँची जराब सोहै, मुद्रिका सुबेस री ॥ घोती उपरना घरें केसरी पॉवरी स्रोढें,

> बैठे हैं 'रासिक' सुंदर बर सुकेस री । इसक्र जनम्म दिनः

श्रगहन सुदी सातें जान्यौ देस-देस री।।

श्री विट्ठल कुमार प्रान बल्लभ जनम दिन,

[ ६२8 ]

राग विलावन

श्रलौिक उच्छव कह्यौ न जाई।
भक्तन के उर सदा घसत प्रभु, प्रगट भये निज जन सुखदाई।।
श्री गोकुलेस प्रागट्य सर्वोपरि, ब्रज-धन लीला रसिक सुहाई।
भक्ति 'रसिक' रसमय प्रभु प्रगटे, बल्लभ दास महानिधि पाई।।

[ ६२५ ]

राग सारंग

प्रगट भये धाम श्री विट्ठलाधीस के,

महा रस सुखद श्री गोकुलाधीस।

शुक्क श्रगहन सप्तमी बारादि महा सुभ, जानि दुख हरन जगदीस।। वजत वाजे सकल सुरन सह,

बहु भाँति दुंदुभी बजत हरत मन ईस। करत तहाँ नृत्य तांडव भाँति भेद सों,

ग्रस्तुति करत ग्राये विधि नारद मुनीस ।। कुसुम वृष्टि करत पढ़त जय-जय,

नमत् सब ही देव घरिनी घरिनीधर सीस।

महा महिमा ऋतुल सेस नहीं पावहीं,

पार याकौ कहा तुच्छ कवि ईस ॥

महा जस प्रगट कीन्हों सकल घरनि पै,

किये हढ़ भक्ति पथ खंड दंडीस।

श्रतुल महिमा कहा तुच्छ मुख कहि सकै,

'रसिक को दास' तुव चरन मन ईस ॥

६२६

राग ग्रासावरी

श्रानंद भरि डोला ब्रज वाल। कुम्कुम तिलक कटोरन भरि-भरि, मंगल देत सबन के भाल॥ हँसत परस्पर प्रेम मुद्रित मन, पूरत ग्रांतर प्रेम रसाल। फूलन सों निरखत श्री बल्लभ बर,बलि-बलि 'रसिक' रसीले लाल॥ ् [ ६२७ ] राग ललित

प्रगटे श्री गोकुलनाथ जी, श्री विट्ठलनाथ के घाम बधाई।
उग्र कियौ जस या भूतल पै, माला तिलक हढ़ाई।।
गुनः लावन्य माधुरी मुख छबि, देख श्रनंग लजाई।
दीन दयाल महा करुना मय, कृष्न रूप सरसाई।।
निज दासन पर करत सदा हित, कीरति सब जग छाई।
श्रित उदार श्री विट्ठल नंदन, 'रसिकदास' सिर नाई।।

[ ६२८ ] राग मारू

श्राज बधाई श्री विट्ठल गृह, श्री बल्लभ फिर ग्राये हो।
श्री रुकमिन ने ढोटा जायौ, सुन सब बज उठि घाये हो।।
नव सत साज सिंगार सुंदरी, मंगलचार बधाये हो।।
कनक थार कर कंकन मुक्ता, बहु मिन भरि-भरि लाये हो।।
कुमकुम माँग करत सिर टीकौ, बोलत कछुक लजाये हो।।
चिरजीवौ श्री विट्ठलनंदन, सुजस मुखद हिय गाये हो।।
धाम-धाम तें टीकौ ग्रायौ, राजत महल सुहाये हो।।
श्री विट्ठलनाथ नाम धर्चौ है, श्रीमद बल्लभ पाये हो।।
श्री विट्ठलनाथ नाम धर्चौ है, श्रीमद बल्लभ पाये हो।।
श्री गोकुलनाथ भयौ प्रतिपालन, बज दुंदुभी बजाये हो।।
मगसिर मास सप्तमी उज्वल, ग्रानंद प्रेम बढ़ाये हो।
जन 'हरिदास' सदा वांछित फल, जनम-जनम यह गाये हो।।

[ ६२६ ] राग विहागरी

श्री विट्ठल के घाम स्रवन सुनि, बाजत ग्राज बधाई। पंचम सुत श्री रघुपति प्रगटे, लागत परम सुहाई॥ बाजत ढोल भेरि सहनाई, घुजा पताका राजें। द्वारन तोरन बंदन माला, घृत दीपक छबि छाजें॥ कदली खंभ कलस सोने के, मोतिन चौक पुराये।

उठत सुगंध भकोर चहूं दिस, जल गुलाब छिरकाये।।

श्राये वित्र महा कुल प्रोहित, करी वेद विधि भारी।

गनक लगन देखत मुख बोलत, है यह सिसु अवतारी।।

कहा कहा गुन इनके इक मुख, सेस न पावत पार।

भयौ उदय पूरन सिस भुवि पै, अज जन प्रान अधार।।

सुनि श्री बिटुलेस मन फूले, महा उदार रस रूप।

दीने दान सबन मन भाए, गोधन बसन अनूप।।

बंदी मागध सूत गुनी सब, आये कर कर टोल।

गावत पावन जस रघुपति कौ, जै-जै-जै मुख बोल।।

किए अजाचक सर्बाहनु कों, श्री बिटुलेस बड़ दानी।

हय गज हेम धाम धरनी धन, दिये करत सनमानी॥

देत असीस चले घर-घर कों, कीरत करत अपार।

'रसिकदास' गावै कहा मुख तें, सेस न पावत पार॥

[ ६३० ] राग सारंग

श्री विट्ठलनाथ धाम ग्रित ग्रानंद, प्रगटे श्री रघुनाथ हो।

मुनि धाये नर-नारि मुदित मन, लै समाज सब साथ हो।।

गावत मंगल गीत बधाई, छिरकत दिध-घृत छीर हो।
देह गेह भूले मन फूले, नृत्य करत भुज भीर हो।।
बाजत भाँक पखावज बीना, बिच मुरली कल घोर हो।।
सुरपुर देव दुंदुभी बाजत, बरषत कुसुमन भौर हो।।
स्तुति कर जोरि करत ब्रह्मा-सिव, सेस न पावत पार हो।।
धन्य भाग या घरिनी तल के, प्रगटे श्री नंदकुमार हो।।
धन्य द्वादसी धन्य सुभ मुहूरत, धन कातिक सुदि मान हो।
धन्य सरन श्रावंगे जे जन, तिन्ह के भाग्य प्रपार हो।।
धन्य सुजस गावंगे जे जन, तिन्ह के भाग्य प्रपार हो।
'रिसकदास' ग्रायौ सरनागित, ताके सिर कर धार हो।।

## [ ६३१ ·]

राग देवगधार

श्री बल्लभ सुत कें सुत प्रगटे, श्री रबुपित रस रूप री।
श्री स्वरूप मुख सोभा श्रद्भुत, ब्रजपित पूरन रूप री॥
चलौ सबै मिलि सज सिगार तन, नाना भाँति श्रनूप री।
ते सब हो मिल धाई श्राईं, राजत सुंदर रूप री।।
निरखें श्राय रकमिनी सुत कों, पौढ़े राजत सूप री।।
देत श्रसीस सदा चिरजीयौ, 'रसिकदास' सिर भूप री।।

## [ ६३२ ]

राग देवगंधार

श्री विट्ठलनाथ कें ग्रांज ग्रानंद । पंचम पुत्र भए श्री रघुपति, पूरत परमानंद ।। मोतिन चौक पुराये घर-घर, छिरकत ग्रतर सुगंध ।। बंदनवार विराजत द्वारें, मोतिन भूमक बंद ।। भये षुदित नाचत नर-नारी, गावत गीत सुछंद । 'रसिकदास' उर बसौ हो निरंतर, या गोकुल के चंद ॥

श्री यदुनाथ जी की जन्म-वधाई—

[ '६३३ ]

राग हमीर

श्री विट्ठलनाथ के धाम बधाई।
ज्ञान रूप प्रगटे श्री यदुपति, छठे सुवन सुखदाई।।
छट्ट ग्रमल मधुमास सुखद रितु, मधुपन रूप दिखाई।
परस प्रबीन कृष्न सेवा पर, ग्रातिकर भक्ति हढ़ाई।।
श्री महारानी पित प्रिय पूरन, ग्रसरन सरन कहाई।
देत ग्रभय फल निज दासन कों, कोरित त्रिभुवन छाई॥
कर्ता हर्ता कारन जग के, पालन सुख दरसाई।
गुन ग्रनंत कहा बरिन सकै मुख, 'रसिकदास' सिर नाई।।

## [ ६३४ ,]

राग विभास

श्री विट्ठल गृह मंगलचार।
माता रुकमिन कूँल प्रगट भये, श्री यदुनाथ छठे सुकुमार।
जय जयकार भयो भुवि ऊपर, बजत बीन मुरली करतार।।
द्वारे भीर विप्र गुनियन की, गावत जस पावन नर-नार।
देत दान ग्रति ही मन फूले, श्री विट्ठल मन बड़े उदार।
सुनि के ग्रान परौ द्वारे यह, 'रसिकदास' की ग्रोर निहार॥

#### [ ६३४ ]

राग सारंग

महा मुख छायौ ग्राज मुहायौ, श्री विट्ठलेस के ग्रोक । ज्ञानरूप महाप्रभु प्रगट भए, श्री यदुपित या भुव लोक॥ धुजा पताका पुहुप माल मिन, मोतिन पूरे चौक । गाय सिंगार ग्वाल सब ग्राये, कृष्न मुबल ग्रुरु लोक । भुंडन जुरि ग्राई ब्रज तरुनी, राजत ग्रपुने थोक । प्रेम बिवस भए कबहुँक गावत, बॉधि तान की भोक ।। जै-जै बोलत डोलत चहुँ दिसि, हरष भरे पुर लोक । 'रिसकदास' कहा बरनि सकै मुख, महा मूढ़ मित फोक।।

## [ ६३६ ]

राग केदारौ

प्रगट भए सुवन विट्ठलेस कें ग्राज। कूँ खरानी सुभग रुकमिन की मॉक्स,

सिस बदन जदुनाथ सकल सिरताज ॥

बढ्यौ ग्रानंद चहुँ श्रोर दस दिसन में,

भयौ मंगल ग्रधिक रह्यौ जग छाज ।

सुनत नर-नारि फूले सकल नगर के,

लियौ सब साज सजि मंगल समाज ।।

चले सब धाइ सिंहपौर विट्ठलेस की,

तारी दै-दै नचत बजत बहु बाज।

म्राइ कीन्हौ दरस विट्ठल उदार कौ,

'रसिकदास' करत तहाँ सुभ काज ॥

श्री घनश्याम जी की जन्म-वधाई-

[ ६३७ ]

राग सारंग

जयति पदमावती सुवन विट्ठल तनय,

नाम घनस्याम मुख चंद्र सरखौ।

रिचर ग्राँग-ग्रांग बहु सजे भूषन बसन,

दरस करि ध्यान निज रूप परखौ।।

सदा सेवौ महा परम फल जानि यह,

मान बड़ भाग मन सबै हरखौ।

'रसिक कौ दास' सिर नाय बारंबार,

पियौ सरस रस नित्य बरसौ ॥

[ ६३८ ]

राग पट

प्रगट भए सदन, दुख-दवन विट्ठलेस कें,

सातमें सुवन धनस्थाम श्रभिराम ॥

कुष्त तेरस मास सुभग मार्गशिर नाम,

मध्य पदमावती कुँख सिरनाम ।

भयौ दिसि विदिस ग्रानंद ग्रति रस छ्यौ,

गयौ दुख-भाज मन भए पूरन काम।

कहा कहों सुजस मुख एक रसना करी,

'रसिक कौ दास' नित्य करत परनाम ॥

ि ६३६ ]

राग विहागरी

जयति घनस्याम वपु प्रगट सप्तम तनय,

विरह रस रूप विट्ठलेस निज धाम।

बजत बाजे बिबिध वेनु सुर सों मिले,

भयौ सुर नाद निरतत सु व्रज वाम ॥

सुनत धाये सकल गुनी मागध सूत,

पढ़त द्विज वेद घुनि करत मंगल काम।

देत वहु दान सनमान करि सबन कौ,

गज घेनु हय कनक धन वसन भूषन गाम ॥ देत आसीस वह करत जय-जय कार,

चले करि दरस मन भए पूरन काम । 'रसिकदास' मित हीन कहा कहै सुजस,

रटत मुनि सेस विधि ईस निस दिन जाम ॥

**६४०** ]

राग गौरी

जयति घनस्याम रस रूप निज देह धरि,

प्रगट भये ग्रापु श्री बल्लभ-कुमार घर।

तरन तारन सकल दुख हरन सुख करन,

दिरह अनुभव करन वैराग रूप घर॥

सकल पुर घर घरन सजे नाना साज,

घुजा कनक-कलस तोरन माल कुसुम की।

विविध चेंदवा बँधे रंग रंगनन के,

खंभ रंभान के ग्रोल घरत दीप की ॥

उभय दिसि द्वार के कुंकुमन करि छाप,

्रचे साथिये धूप ग्रगर सौरभ रली।

श्ररगजा सों लिपी छिरकि सौरभ नीर,

मिनन मुक्तान सों चौक पूरत अली॥

बजत दुंदुभी ग्रादि नाद चहुँ दिसि भयौ,

देव बरषे कुसुम श्रतिहि फूले।

करत जय-जय सु मुख पढ़त ग्रस्तुति सबै,

बिवस भए नचत छानंद भूले।।

बेद ब्रह्मादि गन देत श्रासीस बहु,

चिर जियौ बाल निज जनन साजें।

'रसिक कौ दास' यह परम फल रूप लखि,

दौरि ग्रायौ पौरि दरस काजें।।

भक्त की भावना-

[ £88 ]

राग ईमन

हों बारी इन बल्लभियन पर । मेरे तन कौ करो बिछौना, सीस धरौ इन चरनि तर ॥ नेह भरी देखो मेरी ग्रँ खियन, मंडल मध्य बिराजत गिरिधर । यह तौ मेरे प्रान जीवन धन, दान दिये मोहि श्री बल्लभ बर ।। पुष्टि प्रकार प्रगट करिवे कों, फिर प्रगटे श्री बल्लभ द्विजवर । 'रसिक'सदा ग्रासा इनकी करि,बल्लभियन की चरन रज ग्रनुसर॥

[ ६४२ ]

राग विहाग

मिलें कब श्री बल्लभ के प्यारे।
प्रीति प्रतीति रीति रस जिनकें, तिहूँ लोक तें न्यारें।।
कृपा समुद्र भरे श्राँग-ग्राँग में, उछरत रस की धारे।
माला-तिलक बिराजें ग्रदभुत, करुनामय श्रनुहारे।।
कोटि जनम के तम दुख भाजत, हुदै करत उजियारे।
प्रफुलित प्रेम कंठ भरि श्रावे, सुख उपजावत न्यारे॥
जापै कृपा करे श्री गिरिधर, सो इनकों श्रनुसारे।
'रसिकदास' इनकी विधि पैयत, दोऊ नैनन के तारे।।

## [ ६४३ ]

रागं विहाग

जीवन जो ऐसे बिन ग्रावै।
श्री बल्लभ श्री विट्ठल प्रभु की, सरनागित जो पावै।।
द्वादस तिलक सिहत षट मुद्रा, तुलसी कंठ धरावै।
प्रेम सिहत श्री नंदनंदन के, जन्म कर्म गुन गावै।।
श्री भागवत ग्रमृत रस टीका, ग्रपने स्रवन सुनावै।
भूषन बसन विचित्र बहुत रिच, प्रभु कों लाड़ लड़ावै।।
भाव सिहत सामग्री किर कै, हिर कों भोग धरावै।
प्रभु के भक्तन सों हिलि-मिलि किर, यह प्रसाद जो पावै॥
श्री गोकुल गोबरधन बसिकै, सेवा हढ़ मन लावै।
स्यामा-स्याम भाव की लीला, ध्यान हदै में ग्रावै।।
श्री जमुना जी सों ग्रित स्नेह किर, मुख जलपान करावै।
'रिसक' कहत पग बाँधि घूँ घरू, ग्रपनौ ग्रंग नचावै॥

### [ ६४४ ]

राग सारंग

पीवौ श्री भागत सुधा रस।
सावधान स्रवनन पुट भरि-भरि, श्री गोपाल बिमल जस।
निगम कल्पतरु ताकौ यह फल, परम मृदुल श्रानॅद लस।
कठिन ज्ञान गुठली नहीं यामें, कमल जाल कौ निपट नस।।
प्रश्र्य धर्म श्ररु काम मोक्ष फल, प्रेम भिक्त कों कनक कस।
काम क्रोय मद लोभ गिलत भए, संत सिरोमिन सरबस॥
परमहंस कुल भूषन श्री सुक, बदन कमल ते परचौ खस।
खान पान तिज रिसक परीच्छित, पीवत कियौ नहीं श्रलस॥
सोई श्रब प्रगट बिराजत भू पर, कियौ श्रमृत कौ उपहसु।
कहै 'हरिदास' परम यह सुंदर, जो न पियं सो महा पसु।।

## [ ६४४ ]

राग भैरव

जै-जै-जै श्री बल्लभ प्रभु, विद्वलेस साथें। निज जन पर करत कृपा, घरत हाथ माथें॥ दोस सबै दूरि करत, भक्त भाव हिएँ घरत,

काज सबै सरत, सदा गावत गुन गाथें। काहे कों देह दमन, साधन करि मूरख जन,

विद्यमान ग्रानंद तिज, चलते क्यों ग्रपाथें।। 'रिसक'चरन सरन सदा, रहत हैं बड़भागी जन, ग्रपुनौ करि श्री गोकुलपित, भरत ताहि बार्थे।।

## [ ६४६ ]

राग बिहाग

जो कोई श्री गोकुल रस चालै।
ताकी चित्त श्रनत नहीं भटकै, लोभ दिखावै लाखै।।
परचौ रहै छोंकर की छैयाँ, निरखत तरुवर साखै।
श्री जमुना जल पान करत नित, श्री बल्लभ मुख भाखै।।
सात स्वरूप श्रादि लै गिरिधर, ध्यान हुदै में राखै।
'रसिक प्रीतम' की बानिक ऊपर, विस्व बारनै नाखै।।

## [ ६४७ ]

राग काफी

करिये श्री सर्वोत्तम रस पान ।
करै प्रसंसा को किव ऐसी, श्री मुख करत बखान ।।
प्रतिसय करुना किर या किल में, दियौ दैवि जीवन को दान ।
एक-एक ग्रक्षर है ग्रधरामृत, गुप्त रहस्य गुन-गान ।।
ग्रर्घ निमेष बिलंब न किरयै, रैन-दिवस ग्राठौं जाम ।
'रसिक प्रीतम' जाके रंग रँग्यौ, सो है भगत निदान ॥

## ४. विनय

दीनता--

[ • ६४ = ]

राग सारग

कब करि हो करुना करनानिधि ! हो श्रवराध कोटि को करता, भरता ! मोहि तारिहो केहि विधि॥ श्रोर विचार मोहि नहिं सुभत,

क्यों करि जा बिधि ह्वं है फल सिधि। 'रसिक सिरोमिन' सब बिधि पूरे, जाके पद पूजत कमला-रिधि॥

[ ६४६ ]

राग सारग

तुम सों नाथ पुकारत हारचों।
सुनत न तुम कछु कहा, जानियें, कौन दोष मन धारचों।।
किते निवेरे तुम संकट तें, मोहि न साई उवारचों।
ग्रव क्यों विलम करत गोविंद तुम, ग्रपुनौ विरुद विसारचो॥
कासों कहों जाइ मन कौ दुख, सुनें कौन दई मारचों।
वारे तें किर कृषा ग्राज लों, तुम ही हो प्रतिपारचौं।।
इतनों काल कराल पाय दुख, दई-दई किर टारचों।
ग्रव दुरजन मिलि मरम वचन किह, विन वैसांधर जारचौ॥
सह्यों परें कैसै यह जिय दुख, भगत पाति तें टारचों।
मैं तो सबै लोग मन तें प्रभु, जल गागर लों ढारचों।।
गित हो तुम पित हो तुम मेरे, सो हो हों उर धारचों।
ग्रपुनौ जान करों जानों सो, सेवक 'रिसक' पुकारचों॥

[ **६५**0 ]

राग ईमन

हरि हों बिसारी काहे तें, तुम कौन धरी जिय चूक। भ्रव लों न भ्राए हों मग देखत, बीती रैन उदयौ सूक॥ कहियत करुनानिधान या बज में, ऐसौहि करिये वचन सलूक। 'रिसक प्रीतम' जासों मिलत मया करि,ताह सों रहित छेक टूँक॥

## [ ६४१ ]

राग केदारौ

नाथ हा हा मोहि दरस टीजै। सहज करना करी, दोस जिन जिय घरी,

बिना साधन मोहि दास कीजै।।

दुखित छिन होत जिय बदन देखे बिना,

रैन दिन तपत कही कैसै जीजै।

कहौ धोरज हिएँ राखिए कौन बिबि,

रहत नहीं चैन तन छोह छींजै॥

लेत जब स्वाँस उर माँकं न समात,

जब लों निस्चित हग भरि न धीजै।

रूप लावन्य श्रमृत 'रसिक' पीवत सदा,

बिना रस पान तन कैसे भीजे।

### [ ६५२ ]

राग सोरठ

हिर यह कौन रीति ठटी।

दास दुखी सुख होत बिमुखन, बड़ी लाज घटी।।

वेद पंथ श्री भागवत की, बाँधी मेंढ़ कटी।

देखि या बिधि सबन की मित, भजन तें उचटी।।

किर कुसंग सुसंग तिजकै, विषय जाय पटी।

कुमित पाबक कूप जल तें, ग्रात है उबटी॥

करन पारे कहा भूमी, जात गित न हटी।

फल की चिट्ठी सबन की कहा, एकींह बेर कटी॥

चरन परि जे रहत तिन्ह की, होत मित उलटी।

कहा गीता भागवत में, कही बात नटी॥

हमारी यह बेर मनसा, दान हू तें हटी।

'रिसक' कहि-कहि जीभ तुम सों, छिलत-छिलत छटी॥

[ ६५३ ]

राग सारंग

मन में रहै न वात, छिन-छिन पछितात,

रहों जिय में श्रकुलात, मो सुहात नहीं नैको । श्रीर कही कासों दुख, तुम तिज रहों कीन ठौर,

कैसै भव जल-निधि ते, हों जू बचिवे कौ ॥

देखों जब चरन कमल, सीतल तव होंय नैन,

क्यों जू परताप घटै, बीस हू बिसे कौ।

'रसिक' जन सुखदायक, कहियत करुना-निधान,

करि विस्वास परि रह्यौ हों, मन में घरि टेकौ ॥

[ '६५४ ]' रांग सोरठ

ग्रहों हिरि! दीन के जुंदयाल। कब देखोंगे दसा हमारी, ग्रसित हों किल-काल। कहा सुमिरन करों तिहारों, परो ग्रित जंजाल। काढ़िवे कों नाहि समरथ, तुम बिना नंदलाल। सकल साधन रहित मोसो, ग्रौर निह गोपाल। करत ग्रित बिपरीत साधन, चलत चाल कुचाल॥ कहाँ कासों जाय बजपित, श्रापुनौ यह हाल। हँसत कहा जु हरहु ग्रारित, 'रसिक' करों निहाल॥

[ ६४५ ] ं राग श्री

दुरवल सी जीव एक, ताके सत्रु अनेक,

कैसें करि रहे टेक, कहा कहा की जिये।

सुनियै भ्रनाथ-नाथ, विनती एक करों बात,

जीवन सब बृथा जात, रंकन पै रीक्तियै।।

मानस कौ देह पाय, गोविंद गुन हू न गाय,

जीवन सो घटचौ जात, चरन सेवा दीजियै। महाराज कह्यौ मानि, उरह में दया ग्रानि,

बुरौ भलौ जानि 'रसिक' ग्रपनौ करि लीजियै।।

आश्रय-

[ ६५६ ] - राग सोरठ

सनेही साँचे नंदकुमारः,

भीर नहीं कोई दुख की बेली, सब मतलब के यार ॥ मनूस जाति कौ नाहि भरोसी, छिन बिहार छिन पार। चित्त बचन को नहीं ठिकानों, छिन-छिन पलट बिचार। मात पिता भगिनी सूत दारा, रित न निभत एक तार। सदा एक रस तुर्मीह निभावी, 'रसिक प्रीतम' प्रतिपार।

F . EXU 1

राग रामकली

मेरी मति राधिका चरन रेज में रही । इहै निस्चे करो, अपुने मन में धरो,

भूलिक कोऊ कछू ग्रौर हू फल छही॥

करम कोऊ करौ, ज्ञान हू अनुसरौ;

मुक्ति के जतन करि, बुथा देही दही। 'रसिक' बल्लभ चरन, कमल जुग परि सरन,

श्रास घरि यह महा, पुष्टि पथ फल लहाै ॥

[ ६४५ ]

राग श्री

जैसे गजराज राख्यी धाइ घाम हू तें ग्राइ,

जैसें के सहाइ ह्वं के पृथा सुत पारे हैं।

जैसें महाराज राखी द्रुपद सुता की लाज,

जसें ब्रजबासी गिरिंघरिके उबारे हैं॥ जैसें दैके संपति सुदामा दुखं दूरि करचौ,

जैसें हित संतन के ग्रसुर संहारे है। तैसें राखि लीजे निज बल्लभ के बंस हु कों,

जैसे तैसे जग में कहावत तिहारे हैं ।।

[ ६५६ ]

राग श्री

श्रवनी ही श्रोर देखि कीजे चित्त उपजै जो,

इतकी बिचारत कछु पूरौ न परि है।

तुम तौ गुनन धाम पूरित सकल काम,

दोष तौ ग्रपार इत गनना को करि है।।

जो पै सिख दैहौ तोऊ इत मूढ़ मत सबै,

भली चित्त दैन नीके कान धरि हैं।

सबै भूलि ग्रपने ही बोल की गहौंगे टेक,

तौ हरि हमसे ग्रनेक लोग तरि हैं<sup>2</sup>।।

[ ६६० ]

राग श्री

मारग बिरोधी अविवेकी अपराधी मूढ़,

महा ग्रहंकारी दुराचारी लोभ भरे है।

विषई बहिर्मुं ख लखें न तिहारी रूप,

तातें नित पावें दुख सोच सिंधू परे हैं।।

धनमद ग्रंध पचे संसार के धंध महा,

कथा गुन गान सेवा रूप हू तें टरे हैं।

तऊ निज बल्लभ के बंस भए जानि जीय,

राखि लीजै ग्रापने हु भॉति-भॉति डरे हैं ।।

चेतावनी--

[ ६६१ ] .

राग विहाग

मन तैं भक्ति स्वादं नहिं पायौ।

ताही तें तू तुच्छ पदारथ, विषय विषै ग्रहकायौं।।

नंदसुवन बजराज लाड़िलौ, सो उर में नहीं लायौ।

सुत दारा सपने की संपति, तिन्ह के सँग भरमायौ।।

१, २, ३, इन पदों मे नाम छाप नहीं है, किंतु प्रामाणिक प्रतियों के प्रनुसार ये श्री हरिराय जी कृत हैं।

गिरधर लाल रंगील के गुन, प्रेम घरी नहीं गायौ। इंद्रिय विषय परायन डोल, मूरख जनम गँवायौ। भक्त जनन के संग बैठिक, थिर नहीं मन ग्रदकायौ। गृह जंजाल पोट सिर लादौ, छूटत नाँहि छुटायौ॥ मानस जनम पाय ग्रब दुरलभ, ले गजराज चढ़ायौ। धिक मितमंद चढ़त ग्रब खर है, केतिक बार पढ़ायौ॥ श्री बल्लभ प्रभु श्री विदुल के, सरनागित नहीं श्रायौ। कहै 'हरिदास' मूढ़ मित बौरे, ग्रांत समें पछितायौ॥

[ ६६२ ]

राग केदारी

हरि-हरि छाँड़ि कें दूसरी न कीजे बात,

एक-एक घरी करोरन की जात है।

घरी पल दिन खोइ फेरि हू न ग्रावै सोइ,

छिन भंगुर देह ताकी मरन बसी घात है ॥

हरि कों सँभार तूं बिकवी बिसारि डार,

तिज अमृत विष काहे कों तू खात है।

कहै 'हरिदास' स्वांस की विस्वास नहीं,

एक-एक घरी में निकसि-निकसि जात है ॥

[ ६६३ ]

राग विहाग

गायौ ना गोपाल, मन लायौ ना रसाल लीला,

सुनी ना सुबोधिनी, ना साधु संग पायौ है । सेयौ नींह स्वाद करि, घरी क्राधी घरी हरि,

कबहु न कुष्त नाम रसना रटायौ है।।

बल्लभ श्री विट्ठलेस प्रभु की सरन जाइ,

दीन मित-हीन होइ सीस ना नवायी है।

'रसिक' कहै बार-बार लाज हू न ग्रावै तोहि,

मानुस जनम पाय मूढ़ कहा तै कमायो है, ॥

[ ६६४ ] राग विहाग गायौ ना गोपाल, मन लायौ ना निवारि लाज, पायौ ना प्रसाद साध - मंडली में जाय के। धायौ न धमक वृ दाविपिन की कुंजन में, रह्यों न सरन जाय विद्रलेस राय के॥ देखे श्रीनाथ जी न छक्यौ है छबीली छवि, सिंहपौर परो निंह सीस हू नवाय के। कहै 'हरिदास' तोहि लाज हू न श्राई जीव, जनम गँवायी, न कमायी कछु स्राय कै।। દ્દપ્ર ]. राग सारंग वैद के पढ़े तें कछु भेद हू न जान्यी जाय, साधन किये तें कछु साध हू न लहिये । एक ही उपाय है जु मन-बच-काय करि, वल्लभाचार्यं जू की सरनागित गहियं॥ ह्वं हैं सब सुगम कार्य श्रागम-निगम ह के, ये ही जिय जानि कै, उपाव श्रीर दहिये। कहै 'हरिदास' सद संतन सुनाइ कहों, लाख-लाख बातन की एक वात कहिये ॥ विना गोपाल कोई नहीं श्रपुनौ । राग कान्हरी कीन पिता माता सुत घरनी, ये सव जगत रैन कौ सुपनौ ।। जिहि कारन निस-दिन नर भटकत, वृथा जनम याही ते खपनौ। श्रंत सहाय करै नींह कोऊ, निस्वै काल-श्रगिन में भपनौ।। ़ सब तजि हरि पद जुगल कमल भजि, मोह निगड़ नहीं करुन कलपनी । कहै 'हरिदास' श्री बल्लभ विट्ठल,

श्री गिरिधर नाम श्रहरिनस जपनौ ॥

# [ ६६७ ]

राग विहाग

मानुस देही केहि काज घरी। श्री बल्लभ की सरन न ग्रायौ, भूमी भार मरी।। भटकत फिरौ उदर के कारन, नींह कछु गरज सरी। मानों बैल बनजारे के घर, छिन भर कल न परी।। लख चौरासी डोलत-डोलत, नहीं पाई डग री। मारग पाय कुमारग धायौ, सुर पुर हाँसी करी॥ जीवत प्रेत ग्रंत नरकन में, जम की मार परी। 'रिसकदास' जन कों डर कैसौ, गावत सदा हरी॥

# [ ६६न ]

राग कान्हरौ

जनम प्दारथ बह्यौ जात री । सुमिरन भजन करों केसव कौ, जब लग येह नहीं गरत गात री॥ ये संगी सब चारि दिवस के, धन दारा सुत पिता मात री। बिछुर बहोरि मिलन नहीं पावै, ज्यों तरुवर के खरत पात री।। काल कराल फिरत सिर ऊपर, ग्राइ ग्रचानक करत घात री। समऋत नाँही मूढ़ बाबरे, तजि ग्रमृत फल विष हि खात री।। तब हरि नाम कैसे मुख ग्रावै, सिथिल देह कंठ रेंधत बात री। 'रिसिक' कहत तू सर्वे छाँड़ि कै, गुन गोपाल के क्यों न गात री।।

[ ६६'8 ]

राग विहाग

कौन मात-तात, कौन कहाँ कौ तू सुत बंधु,

जौ लों यह देह तौ लों नेह नातौ खपनौ है। नारी हू निराली होत, नारी हू तें न्यारी होत, तौ हू तू अनारी नारी-नारी लगे जपनी है।।

श्री पुरुषोत्तम सम्हार, ग्रपने जिय में विचार, यह संसार सुख सोवत की सपनी है। 'रसिक' कहै बार-बार लाज हू न ग्रावै तोहि, हाथ लै कुल्हाड़ी पाँच मारत तू श्रपनी है।। पश्चाताप--राग विभास **६७०** ]

जनम धरि जग उपहास करचौ ।

निह हरि सेवा स्वाद कथा रस, फिर-फिर वाद करचौ ॥ सुत दारा धन धाम चहूँ दिसि, दुष्ट के बोभ मरघौ। दिन-दिन पाप जो बढ़ै बहीत सी, तातें विमुख परची।। या दुविया में सब ही खोषी, एकी न काज सरघी। 'रिसिकदास' जन सब सुख पायी, श्री विट्ठलेस बरची॥

सत्संग--[ ६७१ ] राग भैरव हरि के विमुख की मुख जिन दिखाने ।

जिनकी संगति किये, होत दुख,

मित हियें हरि के युन रूप जस तुरत विसरावै।। जिनके परसत सदा सरसात मन,

विषय रस मगन ह्वं जात, श्रति पाप उपजावं ।

करत कछू ना डरें, गेह में चित्त धरें, सतसंग परिहरै, जुबती चित्त लावै॥

साधु निदा करै, भूठ भाखें सदा,

प्रीति राखे, विषयी बघन मन भावै ।

श्रनेक साधन करि, जोरि राख्यौ-

छिनक में वहु धन, जल ग्रगिनी ज्यों बुभावें ॥ तेई जन विमुख, जे करें ग्रौरे बात,

कृष्ण ना सुहात, संसार घावे।

साधु संगति रहें, बचन गुन हरि कहें, सतत निबहै, 'रसिक' सोई सुख पावें ॥

# ५. संस्कृत के पद

वंदना-

६७२ ]

राग रामकली

नमो बल्लभाधीश पद कमल युगलम्। सदा वसतु मम विविध रस भाव वलितम्।। . श्रन्य महिमा भास चासना वासितं, मा भवतु जातु निज भाव चलितम्। भजतु भजनीय मितशियत रुचि रुचिरं चर्गा युगलम् सकल गुरा सुललितम्। वदित 'हरिदास' इति मा भवतु मुक्तिरिप, भवतु मम देव शत जन्म फलितम्।।

[ ६७३ ]

राग रामकली

जयित राधिका रमण वर चरण परि चरणरित, बल्लभाधीश सुत विद्वलेशे। दास जन लौकिकालीकिके सर्वथा नैव चिन्तोदयति हृदय देशे॥ स्थापयित मानसं तत् कृते लालसं सहज सुषमा रुचिर रूप देशे। भालगत तिलक मुद्रादि सोभा सहित

मस्तकावद्ध सित कृष्ण केशे ॥

सहज हासादि युत वदन पंकज सरस,

रस वचन रचना पराजित सुरेशे।

ग्रिवल साधन रहित दोष ज्ञत सहित मित, दास 'हरिदास' गति तिज वलेशे ॥ [ ६७४ ]

राग श्री

गोकुलानंद वट विपिनविहितं। करयुगेनातिकोमलकपोलद्वयं प्रोछंती वदित जननी सुतं हितं॥ मम दसो रायाति क्रत वेदिसह धर्म संबंध जलविंदु सहितं। भुंक्ष्व पयसौदनं सुख्य मम मानसं,

कृपय 'हरिदास' मिप भजन रहितं।।

[ 'ફહંપ્ર ]

राग रामकली

रुचिरं नव वल्लभाधीश चरगां ग्ररतुमे सर्वदा,

सुंदरं कृत जगन्मोहनं हृदिता विहित करणं।

विहतं माया वाद वादि दनुजादि नज,

संग जिततात्मजन कुमित हरगां।।

म्रिखल साधन रहित दोष शत कलुष तम,

विगति भरि भरित निज दास शर्एां।

श्रजं साकाम कोपादि वहन क्रीयुत,

वासना भंग भव जल तरगं॥

वदित 'हरिदास' इति निज वर्ग मात्र कृति,

गोकुलाधीश पद कमल वररां॥

[ ६७६ ] .

राग सारग

राधिका जयति वृषभान भवने।

विविध मंगल घोष नृत्यगीतावि युत सूत मागध वंदति प्रगायते । विविध ग्रह समानीतदिध कुंकुमाक्षत चितिभत्त हस्ते ॥ रेषादरी करुणा गंध जल सेव क्रत तोरण ध्वज पताकादिसस्ते ॥ निकट संबंध जन नंद परिचित सकल गोकुलगतमनुज विहत माने। पुत्रका जनन संतोष जननी जनक विहत भूषणादि रत्न वस्त्र दाने॥ रीति-पथ प्रगट नोपायसंभव जिनत हर्ष युत दासिका फिलत भाले निजनाथ लीलयालीन सकलेन्द्रिय प्रिय भाति गोपिका ददितताले।। उघिटत बदन जलजात संजात परमाहृष्ट राधक चारु बदने । गोकुलाधीश जननोत्सवं प्रति-पद, स्मर्ग चित तरु चिर नंदसदने।। सतत मिह विलसतु प्रान-पितनेत चिर,

मार्गसिर मधि मधु बचन भाषिते। हृदय कमले बसत् भाव परिपोषित,

स्वामिनी संगिनि 'हरि' सा विकासिते॥

ग्रस्म दिधमृत्तमिखल खेलु सिद्धिमीति तोषं,

ंभ्रमरित निज 'दास' चिने ।

श्रितशयित दुर्लभाभरण भूषित लब्धजन्म समयोचित प्रेष्टिचते भवति बल्लभ विभोरति शयन करुणयास-पदियासो पितव चरणरेणु दास कस्माछु ना देह भाव भावति विभ्रति वेगो।।

[ ६७७ ]

राग कल्यारा

गोपिका करकमलकलितलिताकृति रतिपते नित्य मायाति गेहं। वहु विविध भूषरादि भिरलंकृति युतं तुभ्यमिममर्थपेदेवदेहं॥ 'रसिक' वर रचिकरं निजितामृतभरं

वितर रसमधुर मधु मम सुलेहं।

श्रन्य दर्शन रहित सतत सरसौ कहित

नित्य सह भाव मिह कृष्ण चकमेहं ॥

िं६७८ ]

्र राग सारंग

इज भुवि विराजते स्वामिनी राधिका। रूप गुरा चतुरता शील समता भाजि,

घोष पति सुता वरें परम रुचि साधिका ॥

काप्पि युवती याति जगित निह तुल्यतामिदं,

रासापि कलयायति नाधिका।

दासिका भाव वित सतत सेवन युते वसतु 'हरिदास' ह्यादि विषय रित वाधिका ॥

[ ६७६ ]

राग कल्याएा

भामिनी मानयं मम विनयं।
श्राकर्णय हरिगा मदमिहितं रस वचनं सदयं।।
द्रुतमायाहि मया सह सुंदरि मा कुरु गृरुजन जनित भयं।
रमयनिकुंजे मधुकरगुंजे नंदसूनुमानंदमयं।।
किमिति वृथा समयं पापयसिरहसि मिल तमु विरह लयं।
'हरिदास' बल्लभ वर दासे देहि चरगा युगरेगु चयं॥

[ ६५० ]

राग रामकली

पालय नंदालयकृतवासं, श्रदुकंपासंपादित दासं। शयनारणनिजनयनिकासं, सालसतासंचितपरिहासं।। विषम चलन विष समाह्वयति मानं,

नयन युगल सूचित रित दानम् । रसं संवद्घ विलसदज्ञानं स्रितिज्ञय शिथिल पीतपरिघानम् ॥ नखरिलखित मृदु सकलशरीरं, वपुषा शंकित शिशिर समीरं । नायकवचनरचनवहुधीरं, द्रज युवती जन शिक्षा किंकर,

नंदनंदन मदनाधिक सुंदर ॥
प्रकटित वृन्दा विषिन पुरंदर, सेवित गोवर्धन गिरि कंदर ॥
प्रमृत मथन समय धृत मंदर, ग्रथित मुकुट मेचक कच भारं ।
कुंद कुसुम विरचित शृंगारं, शोभा जित नीरज विधु मारं,
लीला विहत विद्म परिहारं॥

चरणायित कुंकुम युत भालं, ग्रांतरित विगलित नवबनमालं । परिवर्तित कर सरिसज वालं, गोपित कृत लीला गोपालं ।। भावित भाव वती जन भाव, एकत मान सिहत श्रुति दाव । कोकिल कुल मधुरापित राव, एक दृष्टि दंशित मृग शाव ।। संतत स्मृति फल लीला रासे, कृपयतु गोपीपित विश्वासे ।। हरिरिष्ट बल्लभ वरयित पासे, गीता गुर्गो गुर्गी 'हरिदासे' ।।

[ ६५१ ]

राग ललित

जिह जिह भामिनि मृदुपरि कोपं ग्रहमिह सपदि पतानि पादमां रुपरि किमिति कुरुवे रितलोपम्।

मुख कमलं मम विरच य सन्मुख मि शिशिरी कुरुनयनं ।

न मयाऽऽसंसयमिभिमितिया कृतमन्यगृहे शयनं ।।

फुल्ल नयन युगलेन विधेहि कोपवित मिष करुगालोकं ।

त्वदवमाननिवतानजित्तभयं हर मन मानस शोकं ।।

कर युगलं मम सिरिस निधे हिदेहि सततमभयं ।

यंहे हैमंगवसुकुमारतरं सिख कुरु मानसमितसदयं ।।

गीव निर्त विनिकं विलमीद्रस मित दीने तनुषं ।

मट शरगां बरिखित कापि युवित रित चेतसी किमित मनुषे।

निजपितनातिविसदमितना विनयेन सिखी मानम् ।

हतमिखलं हृदयं चिकतं करुगायित रितरस मानम् ॥

रमगा भुजालिंगन चुंवन नख दंशनादि विधौ ।

नखल वेद वेदं निज पर भेदं पितनारित रमगा निधौ ।।

श्री बल्लभ चरगा स्मरगाहित हृदा सरासे न ।

कथित मिदं हिर हिर चिरितं 'हिरदासे' न सदा सरसे न ॥

[ ६८२ ]

राग रामकली

निज तनुजं जागरयति माता, प्रियमुत जागृहि रजनी याता । मुश्रित पय नवनीत वर्धदिध मोदकादि शीतलता जाता ॥

A The T

मधुरं रौति पक्षिगण पंथे विकसित कमल कुलं।
सर्ध मंथयित गोपिका भुज कंकण, विध्वित विपुलं॥
वायु रसावायित समी, विद्धारित कमल निचयं।
उन्निद्रय निजनयनयुगं कुरु रजिनदुरित विलयं॥
उदयित भानुरसौ परिहसित विकचकमल व्याजेत।
किमिद्दमुरीकृतमधुना शयनं नंदभवनराजेन॥
गायित गोपमंडली संप्रति बालयशो विमलं।
दर्शय वदनसरोजं सुरसं रचय जन्म सफलं॥
कमलविनिर्गतमधुपकुलानि मधुर तरगलरिणतानि।
हरि मुत्थांत्रय, जगित वदन्ति बहूनि मया गिणतानि॥
पूर्य निखलमनोरथिमिति निज जननी मधु वचनं।
सुहृदाकण्यं तथैव कृतम् हरिणािष यथा रचनं॥
श्री बल्लभ पद कमल मधुप सानसवृति युत 'हरिदासे'
कृपय सदैव सदैव वचनतो विणित सुगुण समासे॥

[ ६८३ ] ं राग कल्यासा

लर्योगपाञ्च विरचितरुचिरवेञ्च शोभायुतो विद धातिनि जघेनुदोहं। कुटिल कुंतल मधुपकुल समाकुल वदन

कुसल दर्शन जनित जन मनो मोहं।। चपल तर नयन युग चाल नेनैव वशीकृत विहित भक्त संगे। भवतु भव भय हतौ वेशु वादन कृतौ

विहित गिरवरघृतौ रतिरनंगे ॥१॥

[ ६८४ ] राग कर्नाटी

रहिस जपित सखी राधा नाम । सकल सुभग तव रूपं ध्यापित तव सुंदरता धाम ।। गायित गुरामि फलिस ह्यौ सकलिनगमगरा सारं नाम । परिरमितु मुत्सहते सततं श्रीमदुरोमा लितका दाम ॥२॥ [ 544 ] .

राग कर्नाटक

सुसुख सदग्रे वेगु वादय। रूपं ललित त्रिभंगं प्रकटय ममहृदयं सदयं परिमादय॥ बनमालागतकुसुमतुलसिका मघुमत्तालिकुलं संनादय। मनुज पिक्ष पशु सुर संदोसजिततानंद अरं संपादय ॥ बाललीलया गोप गृहेषु विहरगों निज रुचि चरितं छादय। गोपीजन बल्लभ इति रुचिरं नाम रहस्य जगित निज गादय ॥३॥

[ ६८६ ]

राग ईमन

राधे मिप जिह कोपं। म्रति दीने सततंत्वद धीनेवितनु विरह लोपं।। पद पतिते शरणं वातवित मिय चतुर तरे। परिहरमानं रस लुब्धे विरह भुद्धे सिख देहि महारस दानं। दोष युतै रिष दोष युते बहु बोच मते दंडय सर्व नंदसुते सकलावधि ताविप दूरी कुरु गर्व ॥४॥

. [ ६५७ ]

राग केदारौ

क्यं जीवामि राधिका रोवे विध्यति पंच सरोपि-सरौरिह सय विरचित दोवे। नहि पश्यामि कुत्र सर्खि यामि विरह कृत द्रश्पोषे ॥ लगति केलि कृत पयोपि परम विरह जलें पोषे। न भवति कथमपि मम निस्तरण मसति तदतुलतोषे ॥ भ्रधर रसेन विनाजीवामि कथं मुख**्विधु शोवे ॥**५॥

उपर्युक्त १, २, ३, ४, ५ पदो में नाम छाप नहीं है, कितु कीर्तन की प्रति के अनुसार ये श्री हरिराय जी कृत है।

## ६. गुजराती के पद

श्री बल्लभाचार्य जी की जनम-ग्रधाई---

ि ६८८ ी

राग देवगधार

श्रमारें श्राज श्रानंद उर न समाई। श्री बल्लभ वर प्रगट थया से, भाग्यै ज भूतल माई ॥ मंदिर माँहै चौक पुरावूँ, बंधाबूँ तोररा माल। प्राननाथ नै मोतियें बंधाबूँ, हूँ करूँ विविध सिरागार॥ बाजा भ्रनेक बगड़ावूँ प्रीते, तेड़वूँ सहियर साथ। मंगल गाबूँ प्रेमे नाचूँ, ताली हूँ पाडूँ हाथ॥ कौनै कहूँ कह्यू नव जाये, मन माँ हरख घराों। प्रगट यथा सुंदर वर बल्लभ, प्रभु 'हरिदास' तराों ॥

[ ६८६ ]

राग भ्रासावरी

म्रजवालूँ भूतल म्राच्यु रे, कोई एक म्रद्भुत दीसै रे। श्री बल्लभ बर प्रगटिया जोई, निज जन नाँ मन हीसै रे॥ जोताँ श्री मुख सुंदर सीतल, तन नों ताप टल्यों रे। चरन कमल सेवा सुख निधि लई, ग्रानंद ग्रोघ बल्यौ रे॥ हरषे सकल निज जन मन मां, नैं थई महाफल श्रास रे। श्री बल्लभ नाँ चरन रेनु नी, बलि जाये 'हरिदास' रे ॥

• [ ६६० ] , राग विहागरी

श्राज म्हारें श्रानंद उर नॉ समाय जी। प्रगंट्या श्रीवर बल्लभ सुकुमार जी।। भूतल भाग्य तर्गों नहीं पार जी। दैवी ते जीव नों करवा उद्घार जी।।

मंदिर माँहैं ते चौक पुरवो जी। तोरण वारिणये बंधावो जी॥ हवै तमें करो बिबिय सिरगगार जी। हरखे तेड़ावो सैयर साथ जी॥ नाचूँ गावूँ ताली पाडूँ हाथ जी। हैडे ते हरख घरोरौ थाय जी।। कौन कहूँ कह्यू नव कहैवाय जी। छुवि पर जन 'रसिक' बलि जाय जी ॥

## श्री बल्लभाचार्य जी का हिंडोरा---

६६१ ]

राग मारू

हिंडोरे हींचै गोकुलपति, सावन बदि छठ सारी रे। घर घर ते सिर्णगार करी नै, श्रावै छै सुकुमारी रे ॥ देस देस के बस्न मुसोभित, साड़ी चोली सोभती रे। भूषन नाना भाति बिराजत, नाकै निरमल मोती रे।। स्यामा भामा नै बली बामा, मध्या मुग्धा जोड़ै रे। श्री बल्लभ जी नै रंगै भुलावै, मरकलड़ां करि कोड़ै रे॥ छुज्जा स्रटालिय बाजूऐंथई, पुष्प वृष्टि सहु करता रे। तन मन धन सर्वस वारी नै, भेंट भूषन बहु धरता रे॥ बाजित्र विविध प्रकारे बाजें, गीत मनोहर गाय रे। श्रीमहाप्रभू जी नों हिडोरौ जोई नै, 'हरिदास'वारगों जाय रे॥

श्री वल्लभाचार्य जी का आश्रय-

राग विलावल ६६२

श्री बल्लभवर नै वारनै जाऊँ बारंबार । भक्ति प्रगट करवानै, धारचौ भूतल भ्रवतार ।। श्री भागवत प्रकाशियौ, कीघौ जस बिस्तार । 🖹 त्तीव उद्घारवा, श्रम करियौ अपार ॥

साधन रहित हुता भला, तेहनो थयौ निस्तार। एवा चरन-कनल ने ग्रासरें, छूटियो संसार॥ ए गति जागाी नैं भजी रे, एवौं करी विचार। माया मत खंडन करयौ, टारियो भुव भार॥ भाग्यै भूतल प्रगटियो, निज जन श्राधार। दास नदास 'हरिदास' मन, ए घरण ज सार ॥

> [ ६६३ ] राग ग्रासावरी

मारैं सरबस श्री बल्लभवर, हूं छुँ एडनी दासी रे। बीहूँ नहीं हूँ बीजा कोई थी, लोक कर छै हाँसी रे।। प्रीति बॅबागी एडनै चरगें, तोड़ावी नहीं तूटै रे। बाँधी हेम पटोलें गाँठी, छोड़ावी नहीं छूटै रे॥ मूँ की लाज लोक कुल नी हूँ, भूंडी भली थई एडनी रे। भएं 'हरिदास' दास तेनी हूँ, चरण रेगाु नित तेडनी रे ॥

[ ६६४ ] राग विहाग

पुष्टिमार्ग सिद्धांत नी, सॉभलौ कहूँ एक बात। सावएा सुदी एकादशी, वचन कह्या ते रात ॥ श्रीमद्बल्लभ नें मन, चिंता उपजी एह। म्राज्ञा ब्रह्म संबंधनी, प्रभुजीएँ कीधी तेह ॥ पोतानाँ जन जाएाँ नै, चिता घरी यन,माह। ष्रातुरता दीठी घर्गी, श्री जी पधार्या ताँह ।। तमें छौ पूर्ण पुरुषोत्तम, जीव छै दोष सहित। उद्घारनूँ काररा प्रभू, कहैजो धरी नें चिता॥ त्यारे श्रीजी एम जीव मात्र, जे कोई श्रावै तमारे सरए। ते ऊपर करुए। करी, राखीश मारे चरए।। पवित्र दीव्र सूत्र तूँ, रहैराव्यू जगदीस। केसर रंगे रंगी यूँ, तार त्रण सै त्रण बीस ॥

मिश्री भोगं धरावी रे, बस्त पहैरान्या तत्काल । कोर छेड़ा कर्या केसरी, धोती उपरणां रसाल ॥ सेवक जन सुख कारणै, श्री जी ए कीधौ श्रम । नाम समर्पण आपी नेंं, राख्यौ वैष्णव धर्म ॥ श्रीगिरिधारीजी मंदिरै पधारिया, ए सुख कह्या नव जाय। 'हरिदास' शोभा जाई नै, ग्रानंद मंगल थाय ॥

श्री विद्वलनाथ जी की जन्म-बधाई---

[ ६६४ ]

राग सारंग

वालौ श्री वत्लभ गृह प्रगिटया सुंदर वर जी।
श्री विट्ठल धिरया नाम रे॥ ॥ सुंदर०॥
एमना रूप जील गुगा चातुरी। एमनू मुख जोवा थई श्रातुरी॥
एमना क्प जील गुगा चातुरी। एमनू मुख जोवा थई श्रातुरी॥
एमना चरगा कमल शोभा घर्गी। वैष्णव जन माँथे ए घर्गी॥
ए श्राजानुबाहु छै हरी। एमनी किट पर वारूँ केहरी॥
हरि नै सहज कस्तूरी नूँ तिलक भाल। एमना लोचन लालगुलाल॥
एमनेंं केसिरया धोती सोहियै। एहूनें वैने त्रिभुवन मोहियै॥
एमनेंं उपरणां छै जरकसी। जेहवी छवि जोई सुर बनिता हँसी॥
ए बजबासी जन ना भाग्य बड़ा। वाला जीशूँ रमता तेहू तेवड़ा॥
जोहाँ पुष्प लता वैहू पास छै। त्याँ श्रीहरि रिमया रास छै॥
एम कहीनेंं पुष्प बरखा करै। ए सुख जोईने हैहूँ ठरै॥
हूँ वैहुँ कर जोरी ने विनवूँ। श्री यमुना जी ने हूँ नमूँ॥
श्री यमुना जी जोयानी मनें ग्रास रे। मनें ग्रापो बज माँ बास रे॥
'हरिदास' शोभा जोई नें रे। मारू मन रह्यौ त्या मोहीने रे॥

## श्री गोकुलनाथ जी की जन्म-वधाई —

[ \ \xi\epsilon\xi\epsilon\xi\epsilon\ ]

राग विहाग

श्रानंद सागर उलटियों सखी, श्राज मारा मन माँहि रे । श्रंगों श्रंग फूल्याँ श्रति घर्गां, सखी कह्याँ ते कौनें नव जाहि रे॥ भले प्रगटिया श्री गोकुलनाथ विट्ठलनाथ ।

द्यो हेली हरि नी वधामर्गी० ॥१॥

उच्छाह उपज्यो ग्रित घर्गो, सखी ग्रांशियों नव रंग रे।
बाजंत्री वाज ग्रित घर्गा, ढ़ोल भेरी मृदंग रे।।
सोहागरा रे गाय मंगल चार ।। द्यो होली०।। २॥
बावना चंदन गोहलि वच्चै चौक नवली भाँति रे।
पाछल फरतां भूमता वच्चै देलड़ी नी जाति रे।।
सिंहासन रे मेलौ ढ़लकता हाथ ।। द्यो हेली०।। ३॥
बहु मूल्य रत्न होरा जड़चा मोतीड़े पूरीं थाल रे।
कुमकुम भर्या रे कचोलड़ा माँहै पुष्प केरी माल रे।।
मन उपज्यो रे सिंख ग्रित रे ग्रानंद ॥ द्यो हेली०।। ४॥
प्रीते करी प्रभु निरिखया श्री गोकुलपित महाराज रे।
'हरिदास' कहै म्होरा मन तड़ा पोत्या मनोरथ ग्राज रे।।
हवै सरिया रे सेवकनां काज ॥ द्यो हेली०॥ ४॥

सामूहिक वधाई—

## [ ६६७ ]

श्री लक्षमण .भट्ट जी रे घैर ए कुल दीवौ रे। भंलै प्रगटचा श्री बल्लभराइ ए घण जीवौ रे॥ एहूनाँ सुत छै वै श्रातिसै रूड़ा रे। जेनूँ नाँ नम्यौ एमनै सीस ते जन कूड़ा रे॥

श्री अक्का जी कूखे अवतयि सुखकारी रे। श्री गोपीनाथ श्री विट्ठलनाथ ए पर बारी रे॥ श्री बलदेव श्री गोपीनाथ नैं जागाँ रे। श्री कृत्म श्री विट्ठलनाथ ए क्रज रागौं रे॥ श्री पुरुषोत्तम जी प्रेम घरी नैं गाशै रे। तेनां जनम जनम नां पाप सर्वे जाहौ रे।। श्री विट्ठलनाथ जी नाँ सात कुँवर सुखदाता रे। कलियुग माँ पुष्टि प्रकाश करै विख्याता रे॥ श्री गिरधर जी गुरावंत सहुँ नैं गमता रे। जई जुवौ श्री जी नवनीतिप्रयाजी यूँ रमता रे ॥ श्री मथुरानाथ मनोरथ पूरें मन नाँरे। सुमरौ श्री नटवर लाल जाय दुख तन नाँ रे।। श्री गोविदराय रस मग्त नैन भरि निरखौ रे। एमनै मंदिर श्री विट्ठलेसराइ जोई जोई हरखौ रे॥ श्री बालकृष्ण जी कृपा करीनैं सुख श्रायौ रे। श्री द्वारिकानाथ जी नॉ रूप हुदै माँ थायौ रे॥ श्री बल्लभ गोकुलनाथ सेव्या गिरिधारी रे। जेर्गे राख्यौ मालानौं धर्म जाऊँ बलिहारी रे ॥ श्री रघुपति जी महाराज जोई मन मोहिये रे। एमने मंदिर श्री गोकुल चंद्रमा जी सोहिये रे ।। श्रो यदुपति जी छै जुगतै जोवा जेवा रे। एमने मंदिरै श्री बालकृष्ण जीनी सुंदर सेवा रे॥ श्री घनश्याम पूरराकाम छै घराँ रसिया रे। श्री मदनमोहन जी महाराज मारे मन बसिया रे ॥ ए शोभा जोई 'हरिदास' जाय बलिहारी रे। ए लीला गावो नित्य नर नै नारी रे॥

## श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने का--

#### [ ६६८ ]

राग ग्रडानी

चलो चलो वैस्नवो बल्लभ साथ। सली सेवाड़ पधारचाँ श्री गोबर्धननाथ।। सखी मन बंद कर्म तजी गृह ना काज। मेलो वेद मृजाद कुल नी लाज।। छाँड़ो मात पिता सुत पति परिवार। ए बारा पयरो निरखों श्री गिरवर धार ॥ वाली रूपे छैं रूठोने मीन लै बान। गंल स्थल मंडित कुंडल कान।। राजै श्रलक तिलक जागों काजल रेख। नासा गज मोती नें नटवर भेष॥ सिर पाग सुरगी पर चंद्रिका मोर। बालो मनोहर मुर्त चितडानो चोर॥ जी रे बंक ग्रबलोकनें भृकुटी कमाल। पेना नलन प्रति प्राला जारा मदन नां बान ॥ जी रे चंचलता चपलता वासु खंजिन मीन। सोभा जोइने मृग थया छै श्रधीन।। जी रे बिवाधर छे ग्रह्म प्रवाल। ्रमुख साधुरी मधु वंडसलड़ी रसाल॥ जोरे कुसुम भरे मृदु मुसनी हास। दॉत भलकै बांडमनी ज प्रकास।। कंठे कंठे श्री नो गुंजा नो हार। बाजूबंद पोंची ने भूमक चार॥

पाए पायो खेलने चरनों ठमकार। चालै गज गती चाल, घूघरू घमकार।। जीरे सोलै कला लई उदयो चंद। निकलंकी बज जूबती मो कंद।। जीरे श्रारती उतारै श्री 'हरिराय'। सोभा जोइने जन बलि बल्लभ जाइ।।

# ७. पंजाबी के पद

धमार के पद-

333

राग विहागरौ

होरी दे खेल बिचु यह क्या कीता।

मै नो लगाई छरी फूल्यो दी, सिर तें घूँघट खोलि लीता।

पायौ गुलाल श्रॉखों बिच मेरे, देखन दा सुख छीता।

सब देखें दे लाज सरंदी, चुंवन गालों दोता॥

ऐसी न कीजै निगर नंद दे, कहावै ब्रज जन मीता।

'रिसिक प्रीतम' सों हा-हा खा दी, हौं हारी, तू जीता॥

[ ७०० ]

राग ईमन

पिरै जाने दै दे मिहरवाँ पीर पियारा । छिन में बात श्रनेक करत है, छिन ही में होत नियारा ॥ मै चाहूँ उनके देखन कीं, उह ग्रौरन देखन हारा । 'र्रासक प्रीतम' के प्रेम पगा सो, ग्रब कहा करे बिचारा ॥

## सहायक ग्रंथ

मथुरा संग्रहालय की

ः श्री मोहनलाल विष्णुलाल

पंड्या

१. श्री हरिराय जी कृत-

११. श्री गोवर्द्ध ननाथ जी के 🐇

१२. चौरासी वैप्एावन की वार्ता

प्राकटच की वार्ता

वर्पोत्सव तथा नित्य के पद हस्त लिखित प्रति २. श्री हरिराय जी कृत-: श्री रतनलाल गोस्वामी की नित्य कीर्तन के पद हस्त लिखित प्रति " (श्रपूर्ण) ₹. " (ग्रपूर्ग) ५. कीर्तन संग्रह (भाग १, २, ३) : लल्लूभाई छगनलाल देसाई ६. कीर्तन कुसुमाकर : श्री वसंतराम शास्त्री ७. संगीत रागकल्पद्रुम (भाग १,२): श्री कृष्णानंद व्यास झी हरिराय जी महाप्रभुनुं जीवन चरित्र (गुजराती): श्री द्वारकादास परीख ६. ग्रष्टछाप-परिचय : श्री प्रभुदयाल मीतल १०. सप्रदाय कल्पद्रम : श्री विट्ठलनाथ भट्ट

(लीला भावना वाली) ः श्री द्वारकादास परीख १३. 'व्रज-भारती', 'वह्रभीय सुघा' तथा अन्य पत्र-पत्रिकाम्रो के विविध श्रंक ग्रौर बह्नभ संप्रदायी साहित्य।